



# आर्य-मंस्कृति के सुता-ताल

लेखक प्रो० सत्यग्रत सिद्धान्तालंकार 'विसा-विहार', बनवीर एवेन्स्, वैहराधुन T510175

विजयकुष्ण स्टब्स्यास्ट पिंच्या-विहार', बलबीर ऐकेसू, बेट्यादुव

> भुद्रक----दशामसुन्दर श्रीवास्तव नेशनल हेराल्ड प्रेस, रुखनक

## वारावाही हिन्दीमे एक्काएबिषद्-सूर-महिल [ब्रह्म-विद्या ]

( लेखक—पो० सत्यवत सिद्धान्तालंबार )

आर्थ-संस्कृतिके प्राण उपनिषद् हैं । उपनिषद्के अनेक अनुसाद हुए हैं, परन्तु अस्तुल अनुवाद राज-अनुवादोंसे विशेषका रखता है। इस अनुवादमें हिन्दीको प्रधानता दी सुई हैं । यो व्यक्ति संस्कृतके वक्षेड़ेमें न पर्कर उनांनपद्का सराव प्रस्थ क्षाना चाहे यह सिर्फ हिन्दी शान पढ़ जाय । उसे कोई स्थल ऐसा नहीं सिलेगा जो सरह न हो, स्पष्ट न हो, जिसके किसी तरहकी कोई भी उलसन हो । अपर मोटे-मोटे अक्षरोंमें हिन्दी भाग विधा गया है, यह हिन्दी भाग जारावाही तीरपुर विधा गया है, और जी-कोई हिन्दी तथा मूल संस्कृतकी तुलना जरना बाहे उसके लिए बंक वेकर नीचे संस्कृत भाग भी वे विया गया हैं । क्रुटनोट में दिये संस्कृत भागको छोज़कर जो सिर्फ़ हिन्दी भाग पढ़ना चाहे वह घारायाही स्थि भागको बढ़ता चला जाय—विषय एवतम स्पन्ट होता चला जायगा, कहीं, फिसी तरहका अटकाव नहीं आधगा। पुरतककी रावसे बड़ी चिक्रोबतः यही है कि अनुवादसँ नक्षीं कर मक्ली मारनेकी कोक्रिक गहीं की गई, विषयको खोलकर रख दिया गया है। सावारण पढ़े-लिखे लोगों तथा संस्कृतके अगाध पंडितीं—कोनींके किये यह वधीन ढंगका प्रत्य है। यही इस जन्वादकी गीविकता है।

मुख्य-मुख्य उपित्वव् कारा भानी गई है। इन सभी उपित्ववों का धारावाही हिन्दी अनुनाद इस प्रत्यकों मूल-सहित ने विधा गया है। पुस्तकको रोचक चणलोके लियें जगह-जगह चित्र भी विधे गये हैं। सिजल्य पुस्तक का मूल्य भारत इपया।

## ACIA ACCI

#### | लेखक--प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार |

नवयुवनोंको 'बहाचर्य' जैसे गम्भीर विषयपर सरल, सुन्दर गाणामं जो-कुछ कहा जा सकता है इस पुस्तकमें कह दिया गया है। स्वर्गवासी स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने इस पुस्तककी मूिमका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भारत-भूमिके पहले द्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षाके क्षेत्रमें 'बह्मचर्य'को कियात्मक गहत्त्व देनेके लिये गुग्युल कांगड़ीकी ह्यापा की थी। ऐसे महापुरवाने इस पुस्तककी भूमिका इसीलिये लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तकक महत्त्वको देख लिया था। इस पुरतकने हिन्दी साहित्यमें अमर स्थान बना लिखा है। पुस्तकके नार संस्करण निकल चुके है, पांचने संस्करणका प्रवन्ध हो रहा है। पुस्तककी श्रेस्टता इसीले थिक हुँ।

खंडवाका 'कर्मदीर'-पत्र लिखता है—"इस विषयपर हिन्दीमें सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपूर्ण और राजसे अधिक ज्ञातच्य वालीसे भरी हुई यही पुरतक देखनेमें आवी हैं।"

दिल्लीका 'अर्जुन' लिखता है—"हम नाहते हैं कि प्रत्यक नय-युवकके हाथमें यह पुरुतक हो।"

लखनऊकी 'माधुरी' लिखती है— "भाषा परिमाणित और वर्णन-बैली एकदम अछूती है। मालूम होता है, कोई विज्ञानवेता सांसारिक तस्य-विवेचनापर व्याख्यान वे रहा है। आजकल जितवी पुस्तकों इस विषयपर निकली हैं, उन सबमें यह बढ़िया है।"

पुस्तक सचित्र तथा सजिएव है। मुख्य साढ़े चार सपया।

### शिक्षा-शास्त्र

लेखक-प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या चन्द्रावती ल्लानपाल एम० ए०, बी० टी० (एम० पी०)

'शिक्षा' के सम्बन्धमें जितने आधुनिक विचार हैं वे सब इस प्रन्थमें, थोड़े-सेमें, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषामें दे दिये गये हैं। शिक्षाके सिद्धान्त(Principles of Education), शिक्षा की विधि(Method of Education), शिक्षाका विधान (Organisation of Education) तथा भारतीय शिक्षाका आदिकालसे आजतकका इतिहास (History of Indian Education)—ये सब विषय इस प्रन्थमें एक स्थान पर दे दिये गये हैं। इस पुस्तककी उपयोगिता इसी जातसे स्पष्ट है कि शिक्षा-संस्थाओं में जहां-जहां 'शिक्षा' विषय पढ़ाया जाता है वहां-वहां इस पुस्तकका सर्वेत्झव्ट स्थान है।

पुस्तककी सूमिका श्रीसम्पूर्णानन्दजीकी उस समयकी लिखी हुई हैं जब वे जिक्का-मंत्री थे। सजित्द पुस्तकका दाव तीन रुपया।

## स्त्रियों की स्थिति

लेखिका—आचार्या चन्द्रायती लखनपाल एम० ए०, वी० टी० (एस० पी०)

इस पुस्तमकी लेखिकाको, इस पुस्तफके लिखनेपर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने सर्वोत्तम लेखिका घोषित गर ५०० (पांच तो) स्वयेका 'सेकसरिया पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तकमें त्त्रियों सम्बन्धी प्रश्नोंपर बिल्कुल गौलिक ढंगरे विचार किया गया है। पुस्तककी विचार-धारा में एक प्रवाह हैं जो साहित्यिक पुस्तकों में कम देखने में आता है। यह पुस्तक पिता अपनी पुत्रीको, पित अपनी पत्नीको और भाई अपनी बहिनकों मेंट दे तो इससे बढ़कर दूसरी भेंट नहीं हो सकती।

सजित्व पुरतक्षा दाम साहे तीन रुपया ।

### मंगलावसाय परितोषिक-प्राप्त **शिक्षा-**स्वोधिकाण

चेष्विका-जाम्बार्या चलावती सम्बद्धाः एव० ए०, वी० टी०

शिक्षा-मनोधिता में पर यह हिन्दीये सर्वाराम पुरस्ता है। इतपार हिन्दी-वाहित्य-सम्भेलनये १२०० (धारह सी) मन्त्रेत संगम्भवतान-पारितोषिक देवर केलियाको सम्माधित किया है।

काशी-विश्वविद्यालयमें ट्रेनिंग काँठेजके उस संवदां विक्रियतः जिस समय यह पुस्तक जिसी गई भी रायबहातुर यं कारणाहोता हात, आई० ई० एस० ने इस पुस्तकार विका सम्यक्ति प्रवाह की थी:—

"मुझे निक्या-मगोबिहान चिनधेत विशेष प्रेम है, और मुझे हव क्विय की अनेक पुस्तकें देखनेका अवसर जिला है। किन्यीयें इस विश्वयार अभी तीन-बार ही पुस्तकें छपी हैं, वे भी देखी हैं, प्रश्तु चन्ता तीनीनी पुन्तकों निज्य गुण मुझे बहुत अधिक प्रशन्द आयें :---

- चन्त्रावतीणीने विश्ववका नहुत ही अञ्च्या अञ्चयत कर लिया है,
   और उनकी वृद्धि कुलाल और निर्मल होनेके कारण उन्हेंचे विवयको नारीकियोंको सी खुब समझा है।
- २० विषय बहुत ही पोबकस्परी सामने एका गया है, क्रवाहरूत नहीं है । भाषा सरल तथा मुद्ध है । पारिमाविक मध्य नाको एकतथ वैदा जंबते हैं ।
  - ३. जवाहरण अवने अनुभव से विवे हैं।
- ४. सनोविश्वान जटिल विषय है, परन्तु लेखियाने देविय कॉलेडनी पढितवेंका जनुरारण करके विषय अस्यन्त रोच्या और बहुत ही स्वव्ह चना विया है ।

चम्बानलीजी ने ऐसी जलस पुरतक िल्लानर शिन्सी-साहित्यकी आरी पेया की हैं, और द्रेनिंग काँठेजको तो वर्ष्तलुके शिष्यके समान १४ करोड़की विकास सुका वी हैं।"

पुस्तक सचित्र है, सजिल्ब है--दास पांच गुपा।

# fact-stal

|           | <u>भूभिका</u>                                | ξ <i>−</i>    |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| Ŷ.        | आर्थे-संस्कृतिका केन्द्रीप-विचार             | 4-84          |
| ₹.        | निगारीके संघर्षमें आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-की | ण १६२८        |
| ₹.        | निप्राग्म-कर्ष                               | २९-४८         |
| `۵´.      | कर्मका सिद्धान्त                             | ४९-७७         |
| ٠, ۶      | जारम-सरन                                     | 64-96         |
| E         | स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें 'अहंभार' तथा        |               |
|           | 'द्यात्म-त <b>्त्व'</b>                      | 33-358        |
| ড.        | विश्व-प्रन्तुत्वका आधार शास्म-तत्त्व         | 5 E 8 - 2 3 C |
| <i>c.</i> | जीवन-यात्राके भार पड़ाब                      | १३९-१६७       |
| ۹.        | नज-मानवका निर्माण                            | १६८-१८८       |
| ٥.        | वर्ण-व्यवस्थाका आध्यात्मिक आधार              | १८९-२१५       |
| ₹.        | भौतिकवाद जनाम अध्यात्मयाद                    | २१६–२४४       |
| ₹₹.       | रमसंहार                                      | २४५-२६७       |

1

r ë

री

Ų.

.

## THEN

धिउन्ने निर्मा योगानी फ्रेक नुक्षमंत्रकी वो सो स्त्री-पुरुषोंकी मंडली सारतमं आया, ओर उन्होंने जगह-जगह एक वातकी धूम मचा दी। उपका कहाना या कि वे संसारको एक वसे सिरेस बनाना चाहते हैं। अव-सक एको विकासमें ईबी-होत, लूट-ससोट, छीना-अपटीको आधार प्रमान श्रांक कि कि से सुर एको लगा, इसते लगाई-अवान्ति बढ़ी, अव हम इस एकोंकि स्थानमें रात्य, प्रेम, सहासुभूति, त्याम, तपस्याको आधार बनाकर विकास नव-निर्माण करना चाहते हैं। इस विवार-धाराको उन्होंके निर्मान-सेन्दीकरण' (Moral Re-armanent) का नाम दिया है। भौतिकवादक पढ़ योग्यमें आध्यात्मकतावी इस प्रकारकी प्रतिविकास उत्पन्न हो जाना कोई आक्रमंबंधी वात नहीं है। भारतके वहिंध स्थानमें पढ़ियान उत्पन्न हो जाना कोई आक्रमंबंधी वात नहीं है। भारतके वहिंध स्थानमें पढ़ियान कि सार्यकों पत्र प्राप्त स्थान कि सोतिकवाद कि सार्यकों आवार बनाकर चलना चाहता है वे सारहीन हैं, उन्हें जीवनको सीवर्ध प्रारक्त बनाकर चलका साहता है वे सारहीन हैं, उन्हें जीवनको सीवर्ध प्रारक्त बनाकर चलका साहता है वे सारहीन हैं, उन्हें जीवनको सीवर्ध प्रारक्त बनाकर क्रमंस मोहको आवार बनाकर चलकों पढ़ी साम कहीं तक आमें वहीं है।

भारतके आध्यादिमक चिनारकोंका तो महना यह था कि और तो और, भौतिकवाद भी इन तस्योंके सहारे अपने भवनका निर्माण नहीं कर सकता। कांन भौतिकवादी है जो भार-काट, यूठ, चोरी, बेईमानी और संयमहीनताकों ठीक कहता हो? कोई नहीं कहता। परन्तु प्यों नहीं कहता? जब, जो दीखता है वही सत्य है, जो नहीं दीखता वह गुठ है, तब तो स्नाधं ही संसारका अंतिम लक्ष्य हो सकता है, परार्थ, रोजा, प्रेम, येत्री, बल्कुत्व— ये सिर्फ़ मन परवानेके तस्य हो सकते हैं, ऐसे तस्य जो जबतक स्वार्यकी भिद्ध करें सवतवा ठीक, जहां व्यक्तिके स्वार्थमें बाधक पहें, वहां गलत । भौतिकवादी दृष्टिसे ऐसा ही होना चाहिये, परन्तु आस्चर्यकी बात है कि भौतिकवाव भी उन्हीं तत्त्वोंका नाम लेता है जिनका नाम अध्यात्सवाव लेता है । सचाई, प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-जलते तत्त्व जी अध्यात्मवादकी नींवसें पड़े हैं उन्हें मोतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदम छोड़ देनेरो क्यों घडराता है ? इस प्रश्नका उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक तत्त्वोंको इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे भी दीखता है कि घोर-से-घोर जड़वादी जगत्में सचाईसे ही काम चलता है, झुठसे नहीं, प्रेमसे ही इस मशीनकी कर्कशताको मिटाया जा सकता है, ईर्षा-द्वेष, लटाई-द्मगड़ेसे नहीं । हां, इसमें सन्देह नहीं कि क्योंकि ऑहसा, सत्य, अस्तेय आदि सार्वत्रिक तथा सार्वभौम रूपसे अध्यात्म-तत्त्र हैं, भौतिकवादके ये मुलतत्त्व नहीं हैं, इसलिए भौतिकवाद इन तत्त्वोंको तभी तक पकड़ता है जबतक ये व्यक्तिके स्वार्थको सिद्ध करते वीखते हैं, जहां इनसे व्यक्तिको अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दीखता वहीं वह इनसे किनारा काटनेकी कोशिश करता है। भौतिकवादीको सचाई तबतक ठीक जंचती है जबतक इससे उसका मतलव सिद्ध होता है, जहां स्वार्थको ठेस लगी वहीं ग्रुठ ठीक और सचाई ग़लत लगने लगती है। ईमानदारी भी तभी तक ठीक है जबतक अपना मतलब निकलता हो, जहां स्वार्थ बेईमानीसे सिद्ध होता हो वहां बेईमानी ठीक मालूम पड़ती है। स्वयं कोई सच बोलना नहीं चाहता, परन्तु दूसरेको भूठ बोलते देख उसपर बरस पड़ता है; स्वयं हरेक बेई-

गानी करता है, दूसरेको ईमानदारीसे न बरतते देख तिलगिला उठता है; अपने आप ब्राचार करे तो फुछ नहीं, परन्त इसरेकी सदाचारसे हटते वेसकर राहव पहीं करता । अपने लिये कुछ नहीं, दूसरेके लिये सब-कुछ । भौतिकवाद इस दृष्टि-कोणपर टिकनेका शयत्न करता है, परन्तु धीरे-चीरे यह जाहिए होने लगता है कि यह दृष्टि अपनेको स्वयं काट डालती है। यह कैसे हो सकता है कि हम छूठ और बेईयानी को अपना आधार बनायें और दूसरोंसे राच और ईमानवारीकी आज्ञा करें ? यह स्थिति टिक नहीं सकती। दूसरेके लिये जो ठीक है वही हमारे लिये भी ठीक है-ऐसा मानने से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम-थे तत्व जब दूसरे में हों तभी भेरा काम चलता है, इनके विना नहीं, तब सेरेमें भी तो इन्हीं तत्त्वोंके आगेसे संसारका कारोबार चलेगा। तभी तो प्रगाह भौतिकवाद-की अजस्थामें भी सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्व-बन्धुत्व आदिके आध्यात्मिक-तत्त्व मानो हमें चिपटे-से जाते हैं, हमें छोड़ते नहीं । हमारे चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने असत्यको सत्य, हेषको प्रेम, दूराचारको सदाचार छ्रीकी तेज भारकी तरह चीरता हुआ आगे बढ़ आता है। ऐसा क्यों होता हैं ? ऐसा इसलिये होता है क्योंकि ये ही तत्त्व शाश्यत हैं, नित्य हैं, भौतिकवादके लाख कोशिश करनेगर भी हम इनसे अपना पीछा नहीं छडा सकते । ये आध्यात्मिक-तत्त्व विक्वकी रचनाके आधारमें नींच बनकर बैठे हुए हैं। जिसने कहा था-'सत्येनोत्तिगिता भूमिः'-सत्यपर भूमि टिकी हुई है-उसने एक ऐसी सचाईकी घोषणा की थी जिसे सहस्रों वर्षोकी भौतिकवादकी टक्कर भी नहीं हिला सकी। भौतिकवादी विश्व की रचनामें कुछ भौतिक तत्त्वोंका दर्शन करते हैं, ये तत्त्व ठीक हैं, इससे कोई इन्कार नहीं करता, परन्तु भारतके तत्त्व-वेत्ताओंने कुछ ऐसे मूल-तत्त्वोंके दर्शन किये थे जिन्हें अगर विश्वकी नींवमेंसे खींच लिया जाय तो यह विभाल जगत् थट्टीके उरफी तरह गीचे आ भिरता है। इन सर्घोंके वर्षम करनेवालोंने आर्थ-संस्कृतिको जग्म विचा था, और उन्होंने इन्हों तस्बोंको आधार बनावर जीवनके भव्य-अवन को खड़ा पिया था। इस पुस्तकमें हम जगत्-जगह उन्हों तस्बोंके दर्शन करेंगे।

आर्थ-संस्कृति कव जल्पन्न हुई, कहां जल्पन्न हुई, ऐतिहासिक वृष्टिरो कहां-मह संस्कृति कव जल्पन्न हुई, कहां जल्पन्न हुई, ऐतिहासिक वृष्टिरो कहां-कहां पहुँची ? हमने इस पुस्तकमें अन्तरंग-वृष्टिरो विचार किया है। आर्थ-संस्कृति क्या है, इसके मूल-तस्व क्या हैं, उनका वैज्ञानिक तथा मनोचेन्ना-निक आधार क्या है, वर्तमालकालीन विचार-धारामें जनका क्या स्थान है, भारतके ऋषि-मुनियोंकी जीवनके प्रति वृष्टि क्या थी, संस्कृतिक जिन मूल-तस्योंका जन्होंने दर्धन किया था जन्हें जीवनमें क्रियात्मक तथा क्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया था—इन्हों सब बातोंका इस पुस्तकमें विवेचन करनेका प्रयत्न किया गया है।

विद्या-विहार ) देहराडून )

---वस्पञ्च सिद्धान्तरार्थकार

### [ 3 ]

## आर्थ-संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार

सिवयोंकी पराधीनताक बाद आज भारत स्वाधीनताक मार्गपर चल पड़ा है। अवतक हम दूसरोंके दिखाये सार्यपर चलते थे, अब अपने निर्दारण किये हुए मार्गपर चलेंगे। हमारा मार्ग प्या होगा—पए भविष्यत् बतलायेगा, परन्तु भूतके आचारपर, आरतीय विचारधाराकी परंपराके आधारपर, अस्तीय विचारधाराकी परंपराके आधारपर, अस्तीय-साहित्यके आधारपर यह बतलाया जा सक्तता है कि अबतक हवारे मार्गकी दिशा क्या रही है, हम पराधीन होनेले पहले सैकड़ों नहीं, हजारों सालोंतक किस बार्गपर, और उस मार्गपर भी किस दिशाबी तरफ चलते रहे हैं। आर्थ-संस्कृतिक भूल-तत्त्वोंकी आगनेवालोंका यह विविचत जिचार है कि प्राचीनकालके भारतके प्रति-सहिष्योंने भारतको जित नार्गपर धाला था, दश देशके सम्मुख जो लक्ष्य मिर्गारत कर दिया था, वही भाग और बही लक्ष्य हमारा और संसारका कल्याण पर सकता है, और अब फिर भारतको अपने तथा विकाक कल्याणके लिये उसी वार्गपर चलना होगा, उसी ध्येयको अपना लक्ष्य बनाना होगा। सारतके अधिकाका निर्माण अगर दहिन-मुनियोंक किसीरित किमें हुए लक्ष्यको सम्मुख रखका होगा, तो यह देश फिरसे

संलारका मार्ग-अदर्शक वनेगा, फिरसे दुनियाका सरताज होगा । परन्तु प्रक्रम उठता है कि वह लक्ष्य क्या था, उसे कहां हुंढ़े, कहां पाये ?

उस लक्ष्यको गानेके लिये हमें 'आर्य-संस्कृति'के मुल-तत्त्वोंकी खोजमें निकलना होगा । इस देशने अपने यौवन-कालमें एक 'संस्कृति' को जन्य दिया था जो अन्य संस्कृतियोंसे भिन्न थी। जैसे आजकल चले-बड़े शहरों पर गौरव किया जाता है, अमुक ज्ञाहरभें चालीस मंजिलके भकान हैं, साठ-साठ मीलके दायरेतक मकान-ही-मकान बने हए हैं, वैसे भारतीय संस्कृतियें बड़े-बड़े तपीवनींपर गौरव किया जाता था। असुक ब्रह्मि दण्डकारण्यमें रहते हैं, अभुक ब्रह्मि बृहदारण्यमें नियास करते हैं! उस संस्कृतिमें शहर तो थे, परन्तु शहरोंकी अपेक्षा जंगल अधिक अज्ञाहर थे। ज्ञहर चारों तरफ़ले ऐसे बनोंसे बिरे हुए थे, जिनमें तपस्वी लोग अपनी कृटियाओंगें बैठे आध्यात्मिक तत्त्वोंका धितन किया करते थे। तपोवनोंकी वह संस्कृति आजकी शहरोंकी सभ्यतासे मौलिकरूपमें भिन्न थी। हम इस पुस्तकमें जगह-जगह उस संस्कृतिका जरलेस करेंगे, परन्तु पर्योकि आजकलके लोग तपवनोंके उन ऋषि-म्नियोंके लिये 'राभ्य' शब्दका प्रयोग करते हुए हिचकिचारो हैं इसलिये यह जान होना आवश्यक है कि 'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' म क्या भेद है, ओर जगर हम उन्हें 'सभ्य' न कहें, तो क्या हमारे किसी मान-बंडसे वे जीवनकी सुलावें हमसे नीचे उतरते हैं ?

'सम्यता' भौतिक और 'संस्कृति' आध्यादिमक है----

'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' में आजारभूत भेद हैं। सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा है; सभ्यता बाहरकी चीज हैं, संस्कृति भीतरकी चीज है; सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक धिकासका नाम है। रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज आदि—ये सब सभ्यताके विकासके निदर्शक हैं; सवाई-झूट, ईमानदारी-वेईमानी, सन्तोष-असंतोष, संयम-संयमहीनता आदि—ये सब संस्कृतिके ऊंचे या नीचे विकासके निदर्शक हैं।

यह जरूरी नहीं कि संस्कृतिके विकासमें हम इस परिणामपर ही पहुंचें कि हमें जीवनमें सचाई से ही कान लेना चाहिए, झुठसे नहीं; ईमानदारीसे ही रहना चाहिए, बेईमानीसे नहीं; संतोषको ही लक्ष्य बनाना चाहिए, असन्तोषको नहीं; संयमसे ही रहना चाहिए, अतंप्रमते नहीं । हो सकता है, कोई देश ऐसी संस्कृतिको ही अपनाये जिसमें झुठ, बेईमानी, असन्तोष, मंयमहीनता आदि ही आधारभुत तत्त्व हों, परन्तु ऐसोंको 'स्'-संस्कृत नहीं कहा जाता । संस्कृतिके क्षेत्रमें जो लोग आहिला, सत्य, अस्तेय, बह्मचयं, अपरिग्रह तथा इसी प्रकारके आध्यात्मिक तत्त्वोंको आधार बनाकर चलेंगे वे एक प्रकारकी संस्कृतिको जन्म देंगे, जो हिसा, असत्य, स्तेय, अग्रहमचर्य और परिग्रह आदिके दूसरी प्रकारके तत्त्वोंको आधार बनाकर चलेंगे वे दूसरे प्रकारकी संस्कृतिको जन्म वेंगे । इन दोनोंका क्षेत्र संस्कृति होगी-एक ऊंबी संस्कृति, दूसरी नीची संस्कृति-परन्तु उते सभ्यता नहीं कहा जायगा । सभ्यताका संबंध हिसा-अहिसासे, रात्प-अवत्यक्षे, अरक्षेप-स्तपक्षे, ब्रह्मजर्थ-अब्रह्मजर्यक्षे, अपरिप्रह-परिप्रहत्ते नहीं। एक व्यक्ति पैसेवाला है, बड़े भारी मकानमें रहता है, दो-चार भोटरें हैं, पांच-दस नोकर हैं, घरमें रेडियो है, परन्त परले दर्जेका झुठा, वेईगान, दराचारी, शराबी है। वह सभ्य हे, सुतंस्कृत नहीं; अंबे अर्थीमें, उसके पास सम्यता है, संस्कृति नहीं, और अगर उसके पास कोई संस्कृति हैं, तो यह ऊंची-लंस्कृति, देवी संस्कृति नहीं, नीची-संस्कृति, आस्री संस्कृति है, क्योंकि यह अहिसाके स्थानमें हिसाकी, सत्यके स्थानमें असत्य-

को, अस्तेयके स्थान में स्तेयको, बहुम चर्मि स्थान से शक्त प्रचिको, अमरिप्रहुके स्थान में परिप्रहुको जीवनका आधार बनाये हुए है। बीनो, आधुरी संस्कृतिको-एनी संस्कृतिको जो जूठ, वेईमानी, धर्मा, हेम, तृषा आदिषर खड़ी हो-कोई संस्कृति नहीं कहता, इसिन्ये हम भी इस प्रकारको संस्कृतिके लिये 'संस्कृति नहीं कहता, इसिन्ये हम भी इस प्रकार संस्कृतिके लिये 'संस्कृति' जवनका प्रयोग नहीं बरेगे। इस दृष्टिसं कोई व्यक्ति 'सम्प्र' होता तुथा 'असंस्कृत' हो सकता है, ओर 'सुसंस्कृत' होता हुआ 'असंस्कृत' हो सकता है स्थानिक है, बाहरकी नीज है, संस्कृति -अन्तर्को हो, बुरी हो—आध्यात्मिक है, भीतरकी वस्तु हैं। विक्यामित्र ऋषि जंगलमें एक पर्ण-मुहोमें रहते थे, विक्थि वस्तर्को प्रकार प्रवास नरते थे, 'सम्पता' की वृष्टिले आअकलके महलोंग रहनेवालों, भिलोंका मुलायम कपड़ा पहननेवालों और हवाई जहाजकी सवारी करनेवालों से वे नीव थे, परन्तु 'संस्कृति' की वृष्टिते वे आजकलके लोगोंते बहुत छंने थे, पर्योक आत्म-तरकको निक्षारमेवाले, नीवेको छंचा धनानेवाले, अनुष्यको मनुष्य बनानेवाले संस्कार उनके रोम-रोगि वसे तुए थे।

'सभ्यता' और 'संस्कृति' साथ-साथ भी चल सकती हैं, एक दूसरे के बिना भी रह सकती हैं। यह हो सकता है कि एक देश भीतक-दृष्टि से अत्यन्त जलते हों। यह हो सकता है कि एक देश भीतक-दृष्टि से अत्यन्त जलते हों, जसमें रेल, तार, रेडियो, मोटर-सय-फुछ हो, और साथ ही उस देशके वासी अहिसा, सत्य, अस्तेय, अहमचर्य, अपरिग्रह आदिके आध्यात्मक तस्योंको भी जीवनका युख्य सूत्र समझते हों। यह तो सबसे ऊंची अवस्था है, आदर्श स्थित है। इस अवस्थामें उस देशकी सम्मता तथा संस्कृति दोनों छंची कहीं जायंगी। यह भी हो सकता है कि एक देश भीतिक वृष्टियोंसे बहुत छंचा हो, वहां जिज्ञातके सब आधिकार अभनी चरम सीकायर पहुंच चुके हों, परन्तु आध्यात्मिक वृष्टिसे वह नहां

नीजा हो। यहां बंध्ये हों, परन्तु मोटरंपर वंठकर लोग डाके डालते हों; रिंडवो हों, परन्तु रेडियोपर अक्लील और गन्ते ही गाने पाये जाते हों। इस अवस्थामें उस देशकी सम्यता उंथी, परन्तु संस्कृति नीची कही जायमी। यह भी हो सकता है कि एक देश भौतिक-दृष्टिसे नीचे स्तर खें हो, परन्तु आत्मिक-स्तरमें बहुत उंचा उठा हुआ हो। उस पेशके वासी दूसरेके कुटपाणके लिये अपने स्वार्थ को तिलांजिल देते हों, सूठ, बेईमानी, दुराधारसे दूर रहते हों, परन्तु वे मोटरांचे वजाय वेलगाड़ियोंने चलते हों, महलोंके बजाय झोपड़ोंमें रहते हों। इस अवस्थामें वह देश सम्यतामें भले ही विछड़ा हुआ विना जाय, परन्तु संस्कृतिमें उस देशके सामने सिर मुकाना होगा।

इस विवेचनी यह स्पच्ट हो जाता है कि 'सम्पता' तथा 'संस्कृति' में डांवा स्थान संस्कृतिका है—ऐसी संस्कृतिका जिसके आवारमें सचाई, ईमानदारी, संतोध, संयम, प्रेथ आदि आध्यारिमक-तत्व काम कर रहे हों। रेल, तार, रेडियोकी संसारको इतनी आवश्यकता नहीं, जितमी सचाई, ईमानदारी, संयम और विश्व-प्रेमकी। दोनोंका होना सबसे अच्छा, परन्तु दोनों न हों तो संस्कृतिका होना सभ्यतासे अच्छा। सभ्यता को संस्कृतिकी रक्षाके लिये छोड़ा जा सकता है, संस्कृतिको सभ्यताकी रक्षाके लिये नहीं छोड़ा जा सकता। आत्माके लिये शरीर छूट सकता है, हासे रहे लिये आत्मा बैसे छूटेगा?

गंग्फ्री किसी प्रवक्त केन्द्रीय-विचारसे उत्पन्न होती है---

हमने देखा कि 'सम्पता' तथा 'संस्कृति' में क्या भव है। हमने यह भी केया कि 'संस्कृति' क्या है ? पश्न्तु 'संस्कृति' उत्पन्न की होती है ? 'संस्कृति' का उन्भव जालिक जीवनके किसी ऐसे सज्जन विचारसे होता

है जो उस जातिके जीवन-रूपी वृत्तका मानो केन्द्र होता है, उस जातिके विकासकी सम्पूर्ण घारा उसी विवार-रूपी स्रोतसे मानो प्रवाहित होती है । जिस जातिके पास उसके जीवनको विकसित करनेवाला ऐसा सज्ञवत केन्द्रीय विचार नहीं होता, उस जातिकी संस्कृति शुन्यके बरावर होती है. जिसके पास होता है उसकी संस्कृति उस जातिको सैकड़ोंगें एक बना देती है। संस्कृतिका प्रवाह जीवनके किसी केन्द्रीय विचारसे प्रस्फुटित होता है। यह विचार ऐसा होता है जैसे शरीरमें आत्मा। आत्मासे शरीरका जीवन है, उस केन्द्रोय-विचारसे संस्कृतिका जीवन है । यह विचार जितना प्रबल होगा उतनी संस्कृति प्रबल होगी, प्राणवती होगी; यह विचार जितना निर्बल होगा उतनी संस्कृति निर्वल होगी, प्राणहीन होगी । संसारमें एक नहीं अनेक संस्कृतियां आयों और नष्ट हो गयीं। वयों नष्ट हुई ? इस-लिये क्योंकि उन संस्कृतियोंका केन्द्रीय-विचार निर्वल पड गया, संसार में विचारोंके संघर्षमें वह टिक नहीं सका। जिस जातिके जीवनमें कोई केन्द्रीय विचार नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता जिसके लिये वह जाति जीती-मरती है, वह संसारमें विजय प्राप्त करती हुई भी जस जातिके सम्मुख सिर झुका देती है जिसे इसने जीता होता है। जिए जातिके जीवनसें कोई केन्द्रीय-विचार होता है, ऐसा विचार होता है जो उसे मरते-मरते भी जिन्दा रख सके, वह पराजित होती हुई भी विजेताओंके सामने विर नहीं मुकातो । मिल, ग्रीस, रोम, वैबोलोनकी संस्कृतियां नव्ट हो नवीं। क्यों नष्ट हुई ? इसलिये क्योंकि इन देगोंकी संस्कृतियोंको जीवित रखनेवाला कोई ऐसा सबल, सक्षक्त, घाणवान् निचार नहीं रहा जो इसकी संस्कृतियोंको जीवित एख सकता । ये देश तो अब भी भौजूद हैं, परन्तू अब जो-फुछ है, वह ईंट-पत्थर है, जिस केन्द्रीय विचारने इन ईंट-पत्थरोंकी खड़ा किया था, जिस विचारने मिस्रको मिस्र, युनानको युनान और

रोमको रोम बनाया था बह समाप्त हो गया—आत्मा चला गया, शरीर रह गया, परन्तु संस्कृति तो आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिये शरीरके रह जानेपर भी आत्माके न होनेके कारण उन देशोंका होना-न-होना बरावर है। भारत सिंदयोंतक पराधीन रहा, इस पराधीनलाको भारतके शरीरने गाना, इसके आत्माने नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिये नयोंकि भारतीय संस्कृतिके आधारमें कोई ऐसा केन्द्रीय जिचार था, जो बलाये दल नहीं सका, मिटाये थिट नहीं सका, हटाये हट नहीं सका।

#### आर्य-संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार---

वह केन्द्रीय-विचार क्या था ? भारतकी संस्कृतिके प्राण वेद रहे हैं, उपनिषद् रहे हैं, गीता रही हैं। यहांकी संस्कृतिका यूल-मंत्र वही विचार था जिसका वेदके ऋषियोंने गान किया था, जिसका उपनिषदोंके मुनियों ने उपदेश दिया था, जिसका गीतामें श्रीकृष्णने प्रतिपादन किया था। यहांका मूल-भूत विचार एक था—प्रकृति है, परन्तु प्रकृति ही सद्य-कुछ नहीं, प्रकृति भे थो छे आत्म-तत्त्व है, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं; शरीर हैं, परन्तु शरीर ही सब-कुछ नहीं, प्रश्तिक पीछे भी आत्म-तत्त्व हैं, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं। प्रकृति और शरीर का खेल संसार हैं; संशार हैं, तो संसारका भोगना भी दल नहीं तकता; परन्तु जीत सत्त्व यह है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह सी है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह भी है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह भी है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह भी है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह सी है कि संसारको हमने भोगना है, बैसा ही अटल सत्य यह सी है कि संसारको हमने सामने सारीर-तत्त्व तुच्छ है। जीवात्म-तत्त्वने शरीरको साधन बनाकर परमात्म-तत्त्वकी तरक आगे-आगे वहते जाना है, जहां पहुंच चुका है उसे छोड़कर जहां नहीं पहुंचा यहां कदम बहाना हैं। हैत मानें, अहैत मानें, आस्तकवाद मानें, नास्तकवाद मानें

जार्ध-संस्कृतिकी घोषणा है कि जय प्रत्येक व्यक्तिको संसार किक्षी-य-किसी दिन छोडमा है, तब संसारमें रमे रहता, इसीने भोगोंचें जिना पहना कितीका अन्तिष अथ्य नहीं हो समता । मुख तो वास्तिकनी-गांग्तक भी बाहता है। संसारको भोमनेमें गुखा है, परन्तु इन भोगोंसे लिप्त रहतेले सुव नहीं। जीवनका वही गार्ग सहा देनेवाला है जिससे मनुष्य संसार को भोगता हुआ भी उसर्वे लिप्त न हो--'एवं स्विध नान्यथेतीर्पास्त न कर्ज जिप्तते नरे'। जब अन्तिम राखा इसकी नहीं, उनकी है, विकासी वहीं, विज्ञालमानी है, तब निर्लेप, निरसंग, विष्याम वाचरी संसारमें रहना--यही तो जीवनका एकमात्र रुक्ष्य रह जाला है। इस विचारमें संसार को विल्कल त्याम देनेका, जंगल्यमें भाग जानेका भाव वहीं है । आई-संस्कृति मुभार्थवादी संस्कृति है। संसार जो-कुछ दिखाश्री देता है वह उसे धेमा मानती हो, उसकी सत्ताको पूरी तरहसे स्वीकार करती है। यह संमार हमारे भोगनेके लिये रचा गया है। यह इसलिये नहीं रचा जवा कि इसे देगकर हम आंखें मूंब ले, इससे भाग चड़े हों। आर्थ-तंरकृतिका मीलिक विचार यह है कि संसार तो भोगनेके लिये ही रखा गया है, इसे भोगी, परन्तु भोगते-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाओं कि अपनी सुध-बुध ही भुछ। हो, अपने आपेको इसीमें खो दो। संतारको भीको, परन्तु त्याग-पूर्वक, संसारमें रहो, परन्तु निलिन्न होकर, निस्संग होकर, इसमें रहते हुए भी इसमें न रहरोवे सथान, पानीमें कथल-दलकी तरहा, धीर्ष पानीकी बुंदकी तरह ! यह सब इसलिये, क्योंकि यथार्यवादी इध्दिसे जैसे रांतार का होना सत्य है वैसे यथार्थवादी विष्टिसे ही शंसारका हमसे छूटना भी सत्य है। 'नोगना' और 'त्यागना'--इन दोनों. सत्योंका सिव्यथण संसारकी और किसी संस्कृतियें नहीं है, सिर्फ आर्य-संस्कृतियें है। अन्य शंस्कृतियां इन दोनोंमेंसे लिर्फ एक सत्यकों ले. भागी हैं। मोई त्यागवाहकों उं वंजी है, कोई भोगवादको; किसीने प्रकृतियादको, भौतिकवादको जन्म दिया, किसोने कोरे अध्यात्मवादको । भोग और त्यागका सयन्यय, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का भेल सिर्फ़ आर्य-लंस्कृतिम पाया जाता है, और यही इस संस्कृतिका आसार-भूत भौलिक विचार है ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि संसारकी महान संस्कृतियां किसी केन्द्रीय जिचारका विकास होती हैं । वह विचार जितना प्रवल होगा, उतनी ही वह संस्कृति बलवती होगी, उस विचारके वेगको अपने विकासमे अकट कर सकेगी; जितना वह विचार निर्वल होगा, उतनी ही वह संस्कृति भी निष्प्राण-सी, निर्वल-सी होगी। जो संस्कृति जीवित रहना चाहती हं उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने आधार-भूत मूल-विचारके नेमकी प्रवलताको बनाये रखे। उसके लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि उस विचारकी प्रबलताके साथ-साथ उस विचारकी घारा-वाहिकताको भी कायम रख सके। यह न हो कि आज वह विचार आंखोंके सामने आवा, कल लुप्त हो गया। आज क्या, और कल क्या, एक पीड़ी क्या, और दस पीढियां क्या, उस जातिके चढावके दिन स्था, और उतरायके दिन क्या--वह विचार उस जातिका श्वास-प्रश्वास हो, जीवन-भरण हो, और उस जातिके धारावाहिक जीवनमें धारावाहिक रूपसे बना रह सके। जो जाति अपने जीवनमें अपनी संस्कृतिके आधारभूत फेन्द्रीय-विनारफो इस प्रकार जागरूक रख सकती है, उस जातिमें समय-समयपर ऐसे व्यक्ति प्रकट होते रहते हैं जिनका जीवन उस केन्द्रीय-विचारका प्रतीक होता है, भुलं रूप होता है, जिनके जीवनमें उस केन्द्रीय विचारको हम उतरा हुआ देख सकते हैं। संस्कृतिका वल बढ़े, उसमें वेग दिखाई दे, और हमारी संस्कृतिका केन्द्रोय-विचार व्यक्ति-व्यक्तिमां, सबमें नहीं तो किसी एक ही व्यक्तिमें हमें मूर्त-रूपमें दीख पड़े-इतके लिये उस केन्द्रीय-विचार की प्राण-प्रतिष्ठा करते रहनेकी, उसे सबल बनानेकी आवश्यकता है, यह जितना सबल होगा उत्तना ही वह देश में, जाति में, और देश-जातिके स्त्री-पुरुषोंके जीवनोंके उत्तरता हुआ दोख पड़ेगा।

भारतीय संस्कृतिके जिस गल फेल्हीथ-शिचारका हमने उल्लेख किया वह पहांके व्यक्तियों, और यहांकी जातिके जीवनको प्रभावित करता रहा है। हमारी जाति इतिहासमें अनेक प्रकारकी उथल-पुथल में से गुजरी। इसके चढ़ावके दिन भी आये, उतरावके दिन भी आये, परन्तु हमारी संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार कम-अधिक रूपमें सदा इस जाति का भाग-प्रदर्शन करता रहा । समय था जब हमने इसी केन्द्रीय-विचारका चिकास करते-करते अपने सामाजिक संगठनका निर्माण किया था । रामय था जब इसी केन्द्रीय-विचारको लेकर हमने संसार भरको अपने विचारों में दीक्षित किया था। ऐसा भी समय आया जब हम संसारके इतिहास के पन्नोंमें से पिट-से गये। उस समय राखके नीचे दवी आगकी तरह हमारी संस्कृति अपने केन्द्रीय-विचारको लेकर घीने-घीने सुलगती रही, परन्तु क्योंकि उसे फिरसे प्रचंड ज्वालाका रूप घारण करना था, फिरसे अन्धकारमें हाथ टटोलत पथ-भव्ट विज्वका मार्ग-प्रदर्शन करना था इस-िंग्ये वह नच्ट नहीं हुई। आज फिर हमें अपनी संस्कृतिके केन्द्रीय-विचारको लेकर पहले अपने देशका नव-निर्माण करना है, फिर विद्ववको अपनी संस्कृतिका सन्देश सुनाना है । हमारी संस्कृतिके केन्द्रीय-विचारमें वह बल है या नहीं कि अपने देशका नग-निर्माण कर सके, या विश्व-शांति का वह सन्वेश संसारके सम्मुख रख सके जिसके लिये आज प्रत्येक देश व्याकुल हो रहा है-यह देखनेका समय तो आज आया है। आज भारत स्वतंत्र होनेके बाद अपने भविष्यका निर्माण करने जा रहा है। भारत जो कुछ वनेगा, उसका संसारके भविष्यपर भारी प्रभाव पड्नेवाला

है। भारतका भविष्य, भारतके भूत-फालकी विचार परम्पराकी तोड़कर, संपानों और हजारों वर्षोकी ऋषि-भृतियोंकी तपस्याको नगण्य समझकर नहीं बनाया जा लकता। हम जिस नवीन रचनाका निर्माण करने छमेंगे, कोई-न-कोई उस रचनासे गेळ खानेवाळा प्राचीन जिवार उस रचनाको आकर आंकने छगेगा, उस रचनामें अपनी पुट देने छगेगा। हम अपने देशकी प्राचीन संस्कृतिके विना एक कदम भी आगे नहीं वह सकते, और उस संस्कृतिको समझनेदे छिये उसके 'केन्द्रीय-विचार' को समझे विना आगे कदम नहीं रख सकते।

### [ 3 ]

## विचारोंके संबर्धमें आर्थ-संस्कृतिका दृष्टिकीण

आर्थिक दृष्टिकोण और उसकी प्रतिकिपाएं--

इस समय एक प्रवल विचार संसारका ज्ञासन कर रहा है । यह विचार यह है कि इस दुनियाँमें जो कुछ दीखता है वही असल है, वही हमारी सास्या है, वही हमारा प्रक्रन है, हमें उसीका हल करना है। हम अपनी तरफ़ देखें तो हमें अपना शरीर दीखता है, दुनियाँकी तरफ़ देखें तो यह जमीन, यह पानी, यह आग, यह बायु, यह आसमान—यही फुछ दीखता है। संसारमें असली चीज सनुष्यमें उसका शरीर, और विक्यमें यह प्रकृति— बस, यही सब-कुछ है। इन्हें पा लिया तो सब पा लिया, इन्हें लो दिया तो सब खो दिया।

यही सबसे बड़ा विचार है जिससे दुनियाँके एवं कारोबार चल रहे हैं, और सिंदयोंतक चलते रहे हैं। कारीर ही असली चीज है, और इसे चलानेके लिये रुपये-पैसेकी जरूरत है। यह विचार संसारमें इतना अवल रहा है, और हो रहा है कि इसीको केन्द्र बनाकर दुनियाँमें कई वादोंका जन्म हुआ। रुपया-पैसा जमा करनेका कभी यह तरीका समझा जाता या कि दूसरेके पास जो-कुछ है उसे जबर्वस्ती छीन लिया जाय। ऐसा करनेवाले चोर-डाकू-लुटेरे कहे जाते हैं, परन्तु गही काम संगठित कपसे राजा, यहाराजा, वावशाह करते रहे। इसी स्थालको लेकर फिकन्दर अपनी फ्रीजोंके बलपर दुनियांकें लूट मचानेके लिये चल पड़ा था। इसी स्थालको लेकर महमूद गजनवीने राजनीमें दुनियांकी दीलत लूटकर जमा कर दी थी। इसी स्थालको लेकर नैपीलियनने योकपर्ये लूट मचायी थी। एक बादशाहके सामने जब एक डाकूको लागा गया तो उसने बादशाहसे कहा कि उसमें और बादशाहमें इसके सिवा क्या अन्तर है कि वह एक छोटा लुटेरा है, और बादशाह बड़ा लुटेरा? बहुत बड़े लुटेरोंको बादशाह कहते हैं।

किसी समय फ्रीजें खड़ी करके दुनियांमें लूट मचाई जाती थी, और इस प्रकार धन-वोलत जमा की जाती थी। उसके वाद एक दूसरा युग आया। इस सगय लूट मचाकर रुपया जमा करना उतना सभ्य तरीका नहीं समझा जाने लगा जितना विणज-व्यापार करके एपया जमा करना। इस युगमें कल-कारलाने बने, रुपया पैदा करनेके नये-नथे तरीके निकाले जाने लगे, व्यापार बढ़ा। कोई समय था जब आफ़्रीकाके जंगल बंजर भूमिके नीरपर पड़े हुए थे। वहां अंग्रेज व्यापारी जा बसे। भारतवर्षसे कुली भर्ती करके वहां भेजें गये। ये मजबूरी करते थे, और इन्हें कोड़ियां देकर अंग्रेज व्यापारी मालोमाल होते थे। व्यापार बढ़ानेकी खातिर साम्प्राज्य कायम हुए। अंग्रेज लोग भारतमें व्यापारकी खातिर ही आये, और जब उन्होंने देख लिया कि यहां रहना व्यापारकी वृद्धिते, पैसा कथानेकी वृद्धिते किसी प्रकार लाभप्रद नहीं, तो फ्रीरग यहांके चल दिये।

सिकन्दर, महमूद, नैपोलियनका युग ओर बड़े-बड़े राज्योंका वणिज-व्यापारसे रुपया कमानेका युग—ये दोनों 'पूंजीवाद' के युग हैं। राजा लोगोंका फ़ौजों लेकर लूटके लिये निकल पड़ना, और अंग्रेज व्यापारियों का कल-कारसानों हारा पैसा जमा करना-दोनों पूंजीवादी विचार-घाराके परिणाम हैं। परन्तु क्या यह विधार-धारा देरतक टिक सकती है ? पया यह लूट-ससोट देरतना चल समती है ? भन्ष्य तो मनुष्य है। जब कोई अपनेसे अधिक फिसी दूसरेको समृद्ध देखता है, अपनेसे अच्छा खाते देखता, अच्छा पीते देखता, अच्छा पहनते देखता, अच्छे स्वान में रहते देखता हं, तब उसमे असंतोष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यह कैसे हो सकता है कि हमारा रसोइया हमें हलया-पूरी बनाकर खिलाये, रवयं रुखी रोटी खाये, परन्तु विद्वीह न करे ? यह कॅसे हो सकता है कि जुलाहा हमारे लिये रेशमके कपड़े बुने, और स्वयं चीथड़ोंमें रहकर सुख-चैनसे बैठा रहे ? यह फंसे हो सकता है कि मजदूर हमारे लिये महल खड़ा करनेमें अपना लह बहाये, और स्वयं एक जोपड़ीमें पड़ा सर्वीमें ठिटरता हुआ भी हमारे साथ अपना मुकाबिला न करे। पूंजीवादी संगठनमें हमारे समाजकी रचना ऐसी है कि हम दूसरेसे मजदूरी कराते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते, उसकी कमाईका बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते हैं। हम मजदूरकी कमाईसे बीस रुपये कमाते हैं, उसमेंसे दो रुपये उसकी झोलीमें डालकर अठारह रुपये अपनी जेबके ह्याले करते हैं। हम कहते हैं, ह्यने पूंजी लगाई, परन्तु बीस रुपये पूंजीसे तो नहीं उत्पन्न हुए, ये तो मजदूरकी मेहनतसे उत्पन्न हुए हैं। पूंजी पड़ी-पड़ी क्या कर लेती अगर मेहनत न होती ? पूंजी भी अगर लगी है, तो पूंजी और मेहनतमेंरी किसका हक ज्यादा है ? क्या बीस रुपयेके मुनाफ़ेमें मेहनतका हक लिर्फ़ दो रुपया, और पूंजीका हक अठारह रुपया है ? जब आजका मजदूर देखता है कि उसके पैदा किये हुए बीस रुपयेमेंसे लगभग सारा हिस्सा पूंजीपति है जा रहा है तब उसके हृदयमें पूंजीवादके प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यही विद्रोहकी अवस्था एक नवीन विचारधाराको जन्म दे रही है। एक तरफ़ पूंजीपित हैं, दूसरी तरफ मजदूर। मजदूर अपने और पूंजी-पितयों में एक भारी खाई देख रहे हैं। घर-घरमें समस्या खड़ी हो गई है। नोकर रखना मुक्किल हो गया है, और ज्यों-ज्यों समय गुजरता जायगा, मुक्किल होता जायगा। सबकी मांग बढ़ रही है। कुछ साल पहले दफ़्तर के अज्छे-अच्छे बाबुओंको जो मिलता था वह नौकरोंको मिलने लगा है, और जससे भी उनका संतोध नहीं होता। यह समस्या सब जगह देश-देशमें खड़ी हो गई है, इसीका नाम 'साम्यवाद' है, इसीका नाम 'कम्यू-निज्म' है।

अगर हमारी वास्तविक सगस्या पैसा है, तो यह भी ठीक है कि यह सकरमा किसी एफ-दोकी नहीं, सभीकी है, और मनुष्य की इस समस्या का हल तभी होगा जब सबको आवश्यकतानुसार पैसा मिलने लगेगा। अगर कुछ लोगोंको इसलिये ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वे पहे-लिखे हैं, ज्यादा लायक हैं, तो सबको पढ़ने-लिखने और लायक होनेका मोका देना होगा । हर हालतमें सबको आवश्यकतानुसार पैसा मिले, किरोकी आर्थिक समस्या हल हुए बगौर न रहे, तभी मनुष्य-समाजका भला होगा । पूंजीवादके प्रति विद्रोही विचारोंकी दिशा इसी तरफ़ है। तभी चारों तरफ़ समाजवाद और कम्यूनिज्मका बोलबाला है । चीन में क्या हो रहा है ? कोरियामें क्या हो रहा है ? ईरानके प्राहम मिनिस्टर रजमाराको क्यों मारा गया था ? पाकिस्तानमें लियाकतके समय बडे-वडे भिलिटरी अफ़सरोंको क्यों पकड़ा गया था ? भारतमें तैलंगाना में क्या हुआ ?--ये सब पुंजीवादी विचारधाराके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हैं। पंजीवाद और समाजवाद, या दूसरे शब्दोंमें पंजीवाद और कम्युनि-जम--ये दो विचारधाराएं हैं जिनमें आज संघर्ष चल रहा है। अखाड़े-मेंसे पूंजीबाद आसानीसे भागनेको तैयार नहीं, इसके साथ दो मल्लोंका

भुकाविला हो रहा है-एक है लभाजवाद, दूसरा है कम्यूविला। रावाज-याद और कव्यनिरमकी उल्लंबि, इसके विकास और इनकी वारीनियोंने हमें जानेकी चरूरत नहीं, इन दोनों विचारवाराओंका लक्ष्य अभीरी-गरीजीके भेदकी भिडाना है। दोनों पूंजीवादके बातु हैं, दोनों सम्पत्ति का रातमें सब-विभाग चाहते हैं। समाजवाद परा धीमी गालरी चलता है, कम्प्रनिज्य अपने आदर्शतक पहुंचनेके लिये मानी दोशा चला जा रहा है, पूंजीवादको तोप-बन्दुक्से उड़ा देना चाहता है। कोई समय था जब कन्युविजनका नाम भी सुननेमें नहीं आया था। साम्प्रवादका नाम सुनते थे, वह भी अर्थज्ञास्त्रकी पुस्तकोंमें। उस समय पुंजीवादका ही बोलबाला था । आज समय बदल गया है, पूंजीवादकी जड़ें हिल गई हैं। जहां-जहां पुंजीवाद है चहां-वहां वह समाजवादकी दिशाकी तरफ़ ही चल पड़ा है। उसे कम्युनिजमसे इतना भय पैदा हो गया है कि हरेक राष्ट्र खुव-च-खुद समाजवादी हो जाना ज्यादा पसन्द कर रहा है। उसे मालुम है कि अगर अमीर-गरीवका भेद वना रहेगा, तो कोई भी राष्ट्र आजके युगमें, आजकी हवामें दिक नहीं सकता । इंग्लैंड भी तो समाजवादी हो गया था, वहां समाजवाबी दल जासनारूह हो गया था। सारतमें क्या हो रहा है ? यहां भी तो वही हवा वह रही है। कहनेको यहांके समाजवादी भले ही कहते रहें कि भारतमें पुंजीवादी जासन है, परन्तु प्रथार्थ-रूपमें हम देख नमा रहे हैं ? पुराने आदर्श दह रहे हैं, नमें आदर्श खड़े हो रहे हैं। जो राजा लोग सदिवाँसे शासन कर रहे थे, वे तीन सालमें एक क्षोंकेते समाप्त हो गर्ये। जमींबारी प्रयाका अन्त हो गर्या। सङ्कोंवर लारियां सरकार चलाने लगी । सहकारी-समितियां धड़ाधड़ बननी चली जा रही हैं। जो मुनाक़ा व्यापारी लोग उठाते थे वह सरकार उठाने लगी है, और यह इसलिये ताकि उस मुनाफ़ेको कुछ लोगोंके हायमें केन्द्रित

करनेके बजाय सबसें बांट दिया जाय—असीर-गरीबका नेद मिट जाय। जैसे जिसी समय समाजवाद किताबी चीज थी, यैसे आज यह दीख रहा है कि पूंजीबाद किताबी चीज होती जा रही है, पूंजीबादी भी पूंजीबाद के पक्षमें बोलनेसे लजाते हैं, वे भी समाजवादी भाषामें ही बोलना पसन्द करते हैं।

विचारोंके संवर्धमें यह परिवर्तन है जो आज हमें अपनी आंखोंके सामने दीख रहा है। हमारे देखते-देखते वह युग आ जायगा जब पंजीवाद समाप्त हो जायगा, साम्प्रवादी विचारधाराका चारों तरफ बोलवाला होगा. जोर जो राष्ट्र इस विचार-सरणीपर नहीं सोचेगा वहांकी जनता कोधमें उठ खड़ी होगी, और क्रांतिकारी मार्गसे राज्यकी सत्ताको पळटनेका प्रयत्न करेगी। यह तरीका कम्युनिज्यका होगा, परन्तु यह जरूरी नहीं कि कम्युनिज्यसे ही अमीर-गरीवका भेव मिटे । जो संघर्ष हमारे सामने हो रहा है उसका यह परिणाम अवस्य होगा कि पुंजीवाद समाप्त हो जायगा, अभीर-गरीबके भेदकी खाई भिट जायगी, परन्त यह साम्यवादी या कम्युनिज्मके ही तरीकेसे होगा-इसे कौन कह सकता है ? विनोबा भावे भी तो समताके सन्देशवाहक हैं, वे हिसाके स्थानमें अहिंसाके, घृणा के स्थानमें प्रेमके उपायोंसे आधिक विषयताकी समस्याको हल करनेका अयत्व कर रहे हैं। वैदिक आदर्श भी तो यही है। 'सगानी प्रया सह वो अन्न-भागः समाने योके सह वो यनजिम'-का अभिष्राय यही है कि राष्ट्रके सब प्राणियोंको एक-सा खानेको मिले, एक-सा पीनेको मिले, किसीको किसी वातकी कमी न रहे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि संसारमें समता किस साधनसे आयेगी, हां, दुनियाँका रुख यह अवश्य बतलाता है कि किसी भी साधनसे हो, अब भेद-भाच टिक नहीं सकता । कोई समय था जब गोरी जातियां समझती थीं कि काली जातियों में कोई ऐसी कमी है

जिससे वे मोरी जातियोंके मुकाबिलेभे होत है। भारत सथा अन्य एकियाई देशोंको देरतक पराधीन रखनेका यह भी वहा कारण था। परन्तु अव जातिगत सेव अपने-आप मिटता चला जा रहा है, और मानव-समाजवते रामज आता जा रहा है कि ये भेद टिक नहीं सकते । आफ़ीकामें आज भी वहांके निवासियोंको वे अधिकार नहीं विये जा रहे जो वहांके गोरों को प्राप्त हैं, परन्त आजकी विचारधारामें इस भेद-भावको न्याय-रांगत समजा सकता असंभव है। कोई समय था जब इस भेदको स्वाभाविक याना जाता था। अपने देशमें ऐसी जातियां रही हैं जिन्हें छूनातक पाप समझा जाता था। परन्तु ये विचार कबतक चलते ? अभी हमारे देखते-वेखते अञ्ज्ञवन खतम हो गया, रहा-सहा खतम होता जा रहा है। मन्ष्य-मत्व्यमें भेद-भावकी मिटानेवाले कानुन बनने लगे हैं। स्त्रियोंकी ही देखे तो समय या जब उनमें जीवात्मातक नहीं माना जाता था। योषप-के इतिहासमें ऐसा समय था जब पुरुषमें आत्मा माना जाता था, स्त्रीमें नहीं। परन्तु क्या यह अवस्था टिक सकी ? आज योक्पके हर वैकामें स्त्रियों-को वही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषोंको हैं। यह सब क्या स्पित करता है ? क्या इससे यह सुचित नहीं होता कि विचारोंके संघर्षका यह अवक्यं-भावी परिणाम होनेवाला है कि मनुष्यद्वारा खड़े किये हुए कृतिम भेद-भाव मिट जायेंगे, मनुष्य एकताकी तरफ़ कदम बढ़ायेगा । जिरा प्रकार ये सामाजिक भेद मिट रहे हैं, मानव-जाति एकताकी तरफ चल रही है, क्या इसी प्रकार आधिक भेद नहीं मिटेंगे, और क्या संसारमें कोई ऐसा समय नहीं आयेगा जब किसी व्यक्तिपर भी अंगुली उठाकर यह नहीं कहा जा सकेगा कि वह गरीव है, उसे भर पेट खानेकी नहीं शिलता, जवड़ा ओइनेको नहीं पिलता, मकान रहनेको नहीं मिलता, उसके बच्चोंको पढ़ने को नहीं मिलता, वह रोगी हो तो उसका दवा-दारू नहीं हो सकता !

संसार जिस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहा है, और अवतक जो कुछ हो चुका है अगर वही आनेवाले गुगका निदर्शक है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि समाजवाबसे हो, या कम्यूनिक्मसे हो—इच्छा-पूर्वक हो, या अनिच्छा-पूर्वक हो—समझाने-बुझानेसे हो, या तोप-बन्दूक और लाठी-तलवारसे हो—अब वह जमाना नहीं रह अकता जब कोई व्यक्ति जरूरता से ज्यादा खाता हो और कोई मूखा मरता हो, किसीके पास किसी खीजका बेअन्त हो जोर कोई हर चीजके लिये तरसता हो। ऐसा युग आ रहा हं, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों—'सगानी प्रपा सह दी अखभागः' का वैदिक-युग आधेगा—इसे कोई रोक नहीं सकता।

आर्थिक-समस्या मनुष्यकी पहली पर अन्तिम समस्या नहीं है.--

यह तो अन्धेको भी दीख रहा है कि आगे आनेवाला युग पूंजीवाद का नहीं होगा, समाजवादका, कम्यूनिज्मका, समताका और अगर इनसे भी कोई प्रजल विचारधारा उठ खड़ी हुई, तो उसका युग होगा। परन्तु क्या इन वादोंके संघर्षके बाद विचारोंका कोई और संघर्ष भी होगा? आर्य-संस्कृतिके दृष्टिकोणसे विचार करनेवालोंका उत्तर है कि होगा, और अवश्य होगा। असलमें पूंजीवाद, समाजवाद और कम्यूनिज्ममें कोई मीलिक भेद नहीं है। ये एक ही भौतिकवादी संस्कृतिके कच्चे-बच्चे हैं। कहनेको ये एक-दूसरेके शत्रु हैं, परन्तु असलमें जीवनके प्रति इन तीनोंका दृष्टि-विन्दु एक ही है। पूंजीवादका आदर्श पैसा है, समाजवादका आदर्श पैसा है, कम्यूनिज्मका आदर्श पैसा है। इन तीनोंका एकस्वरसे कहना है कि धेसेका प्रश्न हल हो गया तो मनुष्यकी पूरी-पूरी समस्याका हल हो गया। मनुष्यकी असलो समस्या आधिक है, और उसीका इन्हें हल करना है। भौतिकवादी संस्कृतिके इन तीनों वादोंके मुकाबिलेमें अध्यात्मवादी

आर्थ-संस्कृतिका चुन्द्रिकोण यह है कि आर्थिक समस्याके हल हो पालेपर भी मनुष्यकी बास्तविक रामस्या हल नहीं हो जाती। सन्पय इस भौतिक शरीरतश ही समाप्त नहीं हो जाता, भूक-वास शान्त कर देने माधरी उसकी शांति नहीं हो जाती। जो-कृष्ट दीखता है वह सब 'आत्त-सर्ग' का विकास है--इस मानव-शरीरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिकी ओटके **भी**ळे परमात्मा है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं; संसारकी वास्तविक सत्ता प्रकृति नहीं, परमान्मा है। जीवनके प्रति यह वृष्टि-कोण आर्य-संस्कृतिका द्ण्टि-कोण है। यह द्ष्टि-कोण मानव-जीवनकी सप्तस्याको बिल्क्ल वदल देता है । आर्थ-संस्कृतिके इस दृष्टि-कोणके अनुसार पंजीनाव, समाजवाद और कम्युनिवन-ये तीनों मनुष्यको पशुके स्तरपर मान-कर उसकी समस्याका हल करते हैं, मनुष्यको शरीरगात्र रामझते हैं। परन्तु वया हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि हम शरीरके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं ? शरीरको जैसे मुख-प्यास लगती है, और इस मुख-प्यासकी, और शरीरकी अन्य वासनाजींको तुप्त करनेके लिये जैसे संसारमें स्वार्थ का राज्य है, लोग एक दूसरेके खूनके प्यासे फिरते हैं, चारों तरफ़ छीना-झपटी चल रही है, मत्स्य-न्यायका बोलबाला है, ऐसे ही क्या हमारा यह अनुभय भी नहीं है कि हमें भूख-प्यासके अतिरिक्त, इनसे कोई अंची चीज भी लगती है, कभी-कभी दूसरेके दृ:खमें मर मिटनेकी तड़पन भी हम में उत्पन्न होती है, कभी-कभी दूसरेका खुव छेनेके बजाय दूसरेके लिये खून देनेकी इच्छा भी प्रबल हो उठती है, बभी-बभी स्वार्थको कुचलकर परार्थ-भावनामें हमें अपने जीवनकी अधिक पूर्णता दीख पड़ती है। क्या ये अनुभव कभी-कभी हमें अपने ही वैयक्तिक जीवन में नहीं होते ? इसके अतिरिक्त क्या यह सत्य नहीं है कि लाखों-करोंडोंमें जो व्यक्ति अपने शरीरकी पर्या नहीं करता, भूख-प्यासको भूलकर बुसरोंके भलेके लिखे

अपना भला भूल जाता है, सारी द्नियाँ उसकी तरफ़ मिर उठाकर देखने रुगती है, उसे गपना 'हीरो', अपना आदर्श समझने लगती है। बृह, ईसा, दयानन्त, गांधीको दया हम इसलिये याद नहीं करते क्योंकि वे अपने लिये नहीं, दुनियांके लिये जिये ? तथा यह सब-कुछ सिद्ध नहीं करता कि यद्यपि हम पैसा बटोरनेमें लगे हुए हैं, तो भी अपने अन्तरात्मामें, पैसा बटोरनेकी अपेक्षा पंसेको छोड़नेको--जानमें, अनजानमे--ऊंचा आदर्श समझे हुए हैं। हुम आज विश्य-शांति, विश्व-प्रेमके नारे लगा रहे हैं। ठीक भी है, ये ही सत्य हैं, ये ही विश्व की वास्तविक सत्ताएं हैं, मूल-तत्त्व हैं, परन्तु विक्व-लांति और विक्व-प्रेमका इतना शोर मचानेपर भी विक्वमें अशांति और हेष ही बढ़ रहे हैं--इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि विश्वकी आधार-भत इन घोलिक सलाओंके समद्रकी लहरें जब उमड़-उमड़कर आती हैं, तब वे आकर भीतिकवादके हमारे द्धिकोण की चटटान से टकराकर लीट जाती हैं। प्ंजीबाद, समाजयाद और कम्यू-निष्म वया हैं ?--ये भौतिकयादकी चट्टानें ही तो हैं जो आर्य-संस्कृतिकी लहरोंको आगे नहीं बढ़ने देतीं, ये वे दीवारें हैं जिनसे आज हम कैदीकी तरह बन्द हैं, जो आज मानवको इस क्षरीर ही से, क्षरीरकी भूख-प्यास ही से घेरे हुए हैं, करीरले बाहर उसे झांकने ही नहीं देतीं। हम जबतक इन भौति-कवादोंसे बंधे रहेंगे, इनमें कैद रहेंगे, तबतक विद्व-शांति और नित्व-प्रेम का नाम भर लेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नाम तो इसिलये लेते रहेंने क्योंकि सत्य यही हैं, यथार्थ यही हैं, और इसीलिये जब थे सत्ताएं उमडकर आती हैं, तो अपनी दिन्य-झलकसे घोर-से-घोर भौतिकवादी और कट्टर-से-कटटर नास्तिकको भी विचलित-सा कर जाती है, परन्तु भौतिकवादोंमें जकड़े हुए हम इन मौलिक सत्ताओंको पा इसलिये नहीं सकेंगे क्योंकि यद्यपि आर्य-संस्कृतिका अध्यात्मवाद भौतिक-

वादको अपना साधन समझता है तथापि भोतिकवाद अध्यात्सवादके साथ किसी प्रकारका समझौता करनेको तैयार नहीं । कोरे भौतिक-वारकी दुव्हिसे में क्यों किसीका भला कहं जवनक वह भला भी भेरे ही भलेके लिये न हो, क्यों फिसीके लिये महं जवतक भेरा घरना भेरे ही जीवनके लिये न हो । संसारके जितने ऊंचे-से-ऊंचे आदर्श हैं वे तभीतक टिक सकते हैं जबतक जीवनके प्रति हमारा दिल्टकोण आध्यात्मिक हो, आर्थ-संस्कृतिका हो; प्ंजीबादी, समाजवादी या कम्यु-निस्ड बुध्टिकोणसे वे आदर्श टिक ही नहीं सकते । हां, हम फिर भी इन आदर्शीकी माला अवश्य जपते रहते हैं, इनके नारे अवश्य लगाते रहते है--इसका कारण यह है कि जैसे एक कैदी जेलखानेमें बन्द होता हुआ बाहर निकलनेसे विवश होता है, परन्तु बाहरकी स्वतंत्र वायु के झोंके उसके ध्यानकी डोरको वाहर खींचे रखते हैं, इसी प्रकार इन वाहोंकी कंद में जकड़े हुए हम अपनेको विवश पा रहे हैं, परन्तु इनकी चहारदीयारीके बाहर, इनसे दूर जो आदर्श चमक रहे हैं, वे हमारे ध्यानको खींचे वर्शर भी नहीं मानते । उन आदर्शीका और इन वादोंका कोई मेल नहीं, परन्तु इन वादोंमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि उन आदर्शीको ठुकराकर अलग फेंक सकें, क्योंकि उन्हें वेखकर इनके लिये यह कह सकना असम्भव हो जाता है कि उनके बिना ये भी टिक लकेंगे या नहीं । असलमें भोतिकवादोंके टिकनेका एक ही आधार हो सफता है, और वह यही कि वे आदर्श जो दूरसे चमक रहे हैं, वे जो दुनियाँमें आ-आकर रह जाते हैं, वे जिनकी झलक देखकर हम राव उनकी तरफ़ आंखें उठाये खड़े हैं, वे आदर्श-भौतिकवादोंसे-पंजी-वादसे. समाजवाबसे, कम्यूनिक्मसे --मूर्तरूपमें आ सकते है ? अगर ये वाद मनुष्यकी सिर्फ़ भूख-प्यास मिटा सकते हैं, अगर ये उसे और किसी प्रकारकी शांति नहीं दे सकते, तो ये मन्ष्यके एक बहुत छोटे-से प्रक्तको, उसकी बहुत

छोटी-सी समस्याको हल करते हैं। इसमें कोई संबेह नहीं कि सुख-प्यासको सिटाना सनुष्यका एक अत्यन्त ही महान् प्रश्न है, परन्तु यहीं तो पंजीवाद, समाजवाद ओर कम्युनिजमके सुकाबिलेमें अध्यातमगादी आर्य-संस्कृति का व्यान आता है। आर्थ-संस्कृतिके अध्यात्मवादका दृष्टिकोण मानवर्षे गन्ष्य-अरीरकी सत्ताको मानकर आगे चलता हे, भौतिकवादका दृष्ट-कोण अरीरके बाद अन्य किसी सतासे इन्कार करता है। अरीर है, परन्तु मानजका यह आदि है, अन्त नहीं, इसीकी आवत्यकताओंकी पूर्ति करते-करते अनमेको मिटा देना हमारा लक्ष्य नहीं । आर्य-संस्कृतिका अध्यात्मवाय यह नहीं कहता कि हमें बरीरकी भुल जाना है, हमें अनुष्य की आधिक-समस्या को हल नहीं करना। शरीर तो सत्य है, और इतना अधिक सत्य है कि यही दीखता है, अन्य कुछ नहीं, इतना अधिक दीखता है कि अपने स्वामी आत्माको ही इसने अपने पीछे ढक दिया है। ऐसी अवस्था में शरीरकी चिन्ता कैसे छोड़ी जा सकती है। 'जीवेम शरदः शतम्'-सी गरसतक जीनेकी इच्छा रखनेवाले शरीरको घुणाकी दुष्टिसे कैसे देख सकते थ ? शरीर सत्य है, तो भूख-प्यास भी सत्य है, इन्हें भी नहीं भूलाया जा सकता। अपनी भूब-प्यासको मिटानेका काम पूंजीवादका है। अपनी ही नहीं, हर-एक व्यक्तिको भूख-प्यास मिटानेका काम जनतंत्रवादका है, समाजवाद का है, कम्युनिज्ञ का है । इस वृध्यिसे आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवादको, अवने उद्देश्यमें आगे कदम रखनेके लिये, संसारकी भूख-प्यातको समस्वाको विधानेवाले सभी वादोंकी आयस्यकता है, और जो वाद इस समस्याको सबसे अधिक, सबसे अच्छी तरहसे हल कर सके उसकी सबसे अधिक गावरथकता है। हां, आर्य-संस्कृतिका कहना यह अवश्य है कि जब ये वाद संसारको आर्थिक विषयताको समस्याको हरू कर से तव भैदानसे हट जायं, तब भी मनुष्य-समाजको अपनी रस्सियोंमें न बांधे रखें।

पूंजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिक्य- आधारभे भौतिकवादी संस्कृतिक परिणाम हैं, जहां भौतिकवादी संस्कृतिका कार्य समाप्त हो जाता हे वहीं
अध्यात्प्रधादी आर्थ-संस्कृतिका कार्य प्रारम्भ होता है। जैसे कोरा भौतिकवाद संसारका भला नहीं कर सकता वैसे कोरा अध्यात्मवाद भी संसारका
भला नहीं कर सकता। इकतराहापन संसारकी आधार-भूल सवाई नहीं
है। आर्य-संस्कृति भौतिकवादका तिरस्कार नहीं करती, उसे विकासके
मार्गमें अपना साधन समझती हैं, क्योंकि इस संस्कृतिक दृष्टिकोण में शरीर
आत्माकी तराह के जानेका साधन है, प्रकृति परमात्माकी तराह के जानेका
साधन है। हम शरीरसे चलें, परम्यु शरीरतक रुक न जायं, प्रकृतिसे चलें,
परन्तु प्रकृतितक एक न जायं—यही आजके युगको आर्य-संस्कृतिका सन्देश
है और यही संदेश आर्य-संस्कृति सदियोंसे देती चली आयी ह।

## [ 3]

# 140414-51

'निष्कर्मण्यता' तथा 'निष्काभता'--

हम पहले लिख आये हैं कि आर्य-संस्कृतिका जीवनके प्रति वृष्टिकोण त्याग-पूर्वक भोगका वृष्टिकोण है। हम संसारमें रहें, परन्तु निल्पित हो कर, निस्तांग हो कर, निष्काय-भावते। जीवनयें सकाम-भावनासे रहना और निष्काय-भावनासे रहना—इन कोनोंमें महान् भेव है, और इस अंदको सम्युख रखकर आर्य-साहित्यका निर्माण हुआ है। इस प्रकारके साहित्यमें गीताका सबसे ऊंचा स्थान है। गीताने सदियोंसे भारतीय जनताके जीवनको प्रभावित किया है। गीताका आधार उपनिषद् हैं—'सर्वोवनिषदो गांचो होग्या गोपालनन्दनः'। इन उपनिषदोंको आधार बनाकर किसी समय भारतमें निष्कामके स्थान पर निष्कर्मण्यता को लहर चल पड़ी थी—'निष्कर्मण्यता'—अर्थात काम हो न करना। बहा ही सत्य है, अन्य सब-कुछ निष्पा है—इस प्रकारकी शिक्षाका प्रचार करके लोग कर्म-मात्रसे मुंह फेरने लगे थे। उपनिषदोंका अभिप्राय, वेदान्त का तात्पर्य, अध्यात्मवादवा सार यही समझा जाता था कि संसार

छोड़ दो, अगवा पहन छो, कोई काम यत करो । इस अवस्थाते तत्कालीन विचारक-समुद्याय रोश्चरों पट गया था । इसलिये उपनिपदींके, वैदान्तके, अध्यात्मवादने ही वाद, सत्य इवको -- कर्म त्याननेके स्थानमें कर्म करने परन्तु कर्ममें चिहित बासचाको त्यागरेके सिद्धान्तको, 'निष्कर्भण्यता'के रथानमें 'निष्काम-आव'के सिद्धान्तको प्रकट करनेके लिये गीताका निर्माण हुआ । गीताने आयं-संस्कृतिकी लुप्त होती हुई विचारपाराको फिरने सबके सामने लाकर राव दिया। उपनिषदोंकी, वेदान्तकी, विशुद्ध आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवादकी विचारधारा यह थी कि बहा सत्य है, परन्तु इस संसारसे भी तो इन्कार नहीं किया जाता-हां, इस संसारके मुकाविले-में अन्तिम सत्ता, पथार्थ-सत्ता अरोरकी नहीं, आत्माकी है, प्रकृतिकी नहीं, परमात्गाकी है। गीताने कहा कि क्योंकि कारीर है इसिल्ये धरीखे काम करो, परन्तु क्योंकि अन्तिम-सत्ता इसकी नहीं है, इसलिये इसमें लिप्त होनेसे बचे रहो ; क्योंकि संसार है इसलिये इसका भी उपभोग करो, परन्त्र क्योंकि अन्तिम-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार में भी लिप्त होनेसे बचे रहो। उपनिषदोंका, वेदान्तका, अध्यात्मवादका अभिप्राय 'निष्कर्मण्यता' समझा जाता है, असलमें, इस समझमें भूल है। भारतीय अध्यात्मवादका, आर्य-संस्कृतिका यह अभिप्राय नहीं है। इसका अभिजाय 'निष्कर्मण्य' जीवन बनानेके स्थानमें 'निष्काम' जीवन बनाने से हैं । उपनिषदोंके, वेदान्तके, अध्यात्यवादके समझनेमें जो भूल हो रही थी उसे श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें दूर कर दिया। 'निष्काम-भाव' का विचार आर्य-संस्कृतिकी विचारघाराका एक मौलिक विचार है, और क्योंकि इस विचारको जितने स्पष्ट तीरपर गीतामें समझाया गया है. जतना अन्यत्र कहीं नहीं, इसिलये हम गीताके ही शब्दोंमें, इस अध्यायमें 'निष्काम-कर्ष' पर विचार करेंगे।

अर्जुनका कोरा अध्यात्मवाद---

गीताका प्रारंभ धृतराष्ट्रकी वाणीले होता है जिसमें वे संजयको संबोधन करके कहते हैं—

> धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता युयुत्सयः । सामकाः पांडवादचैव किमसुर्वत संख्य ।)

हे संजय! जब युद्ध-क्षेत्रमें कौरव और पांडव आपने-सामने हुए तब वया हुआ ? संजयने युद्धका वर्णन करते हुए आंखोंदेखी घटनाका इस प्रकार वर्णन किया—

> तेनपोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । यायदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कंर्मया सह योद्धव्यमस्यिन् रणसमुद्यमे ॥

हे राजन्! जब लड़ाई शुरू होनेवाली थी तब अर्जुनने कृष्ण महाराजसे कहा, मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें ले चलो ताकि में देख सकूं कि इस संग्राममें मुझे किन-फिनसे लड़ना है। यह सुन-कर कृष्ण महाराज, जो सार्थिका काम कर रहे थे, रथको हांककर बीचमें ले गये। अर्जुनने चारों तरफ नजर दोड़ाकर देखा, उसीके सगे-संबंधी, उसीके घर-वारके लोग लड़नेके लिये जमा हो रहे थे। यह देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ गांडीवं स्नंसते हस्तात् त्वक्चैव परिवह्यते । न च शक्नोस्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ न क्षांक्षे विजयं कुष्ण न च राज्यं सुसानि च । कि तो राज्योग नोर्भियद कि भोगैजीवितेन वा ॥

हे कृष्ण ! भेरे तो अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, सुन्य सूना जा रहा है, शरीर कंपकंपी लूट रही हैं, हायसे गांडीय रारका जा रहा हैं, शरीर जान-सा रहा है, सिरमें चयकर आ रहा है । येरे चारों तरफ़ भाई-भतीजे, चचा-ताऊ, गुरु तथा अन्य निकटके संबंधी लड़नेको खड़े हैं । एहा राज-काज कुछ नहीं चाहिये, संसारके भोग-ऐक्चर्य कुछ नहीं चाहिये। 'श्रेयो भोवतुं भैक्ष्यमपीहलोके'—संसारमें भिक्षा मांगकर जीवन-निर्वाह करना अच्छा; 'शुंजीय भोगान् रिवर्णियान्'—सगे-संबंधियोंसे लड़कर जीने की इच्छा रुधिरसे सने हुए भोग शोगनेकी इच्छाके सभाग है।

कृष्ण महाराजने अर्जुनके हृदयको जब इस प्रकार बैठते देखा तो बोले---

> कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनापंजुष्टमस्वार्यमकीर्तिकरमजुन ॥ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युगपद्यते । क्षुदं हृदयबीर्बल्यं त्यवस्वीत्तिष्ठ परंतप ॥

अर्जुन! योहमें मत पड़, आयं लोगोंका काम मैदानसे भागना नहीं। मैदान छोड़कर भागनेसे मनुष्यकी अपकीर्ति होती है, सुख-झान्तिया यह मार्ग नहीं है, संसारको इस प्रकार छोड़कर भाग पड़ना—ये 'प्रज्ञावाद'—ये बड़े-बड़े आध्यात्मिक उपदेश जो तुम देने लगे हो, ये सब अध्यात्मवाद नहीं, यह क्लीवता है, नपुंसकता है। विलको मजबूत बनाओ और इस दुर्बलताको झटका देकर अलग कर दो।

श्रीकृष्णका, आये-संस्कृतिका अध्यात्मवाद--

रागे-संबंधियोंको इस प्रकार भौतिक ऐश्वर्यके लिये लडते देखकर, उन लोगोंको जो बचपनमें साथ-साथ खेले. साथ-साथ उठे-वैठे. भाई-भाई की तरह रहे, उन्हें सम्पत्तिके लिये एक-दूसरेके खुनका प्यासा देखकर अगर कोई जरा भी सोचने लगे. तो किसके हृदयमें वैराग्य नहीं उत्पन्न हो जाता, कौन संसारको थिय्या नहीं समझने लगता । सदियों पहले अर्जुनने इसी बुध्टिसे सीचा, और जीवनसे निराज्ञ होकर खड़ा हो गया, आज भी फोई उसी दिष्टसे देखें, तो उसे जीवनमें कोई तत्त्व नजर न आये। निराश अर्जुनमें गीताने आज्ञाका संचार कर दिया, मैदानसे भागते हुए अर्जुनकी गीताने मैदानमें फिरसे ला खड़ा फिया, तो क्या श्रीकृष्णने यह सब-कुछ अर्जुनको यह समझाकर किया कि संसार मौज मारनेकी जगह है, लड़ो और सगे-संबंधियोंको मारकर गलछर्रे उड़ाओ ? नहीं, अर्जुनकी अव्यात्मवादी विचारपाराको काटनेके लिये श्रीकृष्णने प्रकृतिवादी चिचारघाराका उपदेश नहीं दिया । जैसे अर्जुन अध्यात्मवादी बातें करने लगा था, वैसे श्रीकृष्ण भी अध्यात्मवादी बातें ही करने लगे, उन्होंने भी यही कहा कि यह कारीर भट्टी का चोला है, जैसे कपड़े के मैला होनेपर उसे उतार फेंकते हैं वैसे शरीरके पुराना हो जानेपर वह बदल दिया जाता है, आत्मा ही नित्य है, शरीर अनित्य है। कोरी अध्यात्मवादी संस्कृति, संसार असार है, यह-सब दो दिनका मेला है—यह कहकर संसारसे भाग खड़ी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने लगा था, परन्तु आर्य-संस्कृतिने जिरा अध्यात्मवादको जन्म दिया था वह संसारको असार भी कहती थी, और संसारको छोड़कर भागती भी नहीं थी, शरीरको आत्माका वदलनेवाला चोला भी कहती थी, और हायपर हाथ घरकर बैठती भी नहीं थी। आर्य-संस्कृतिकी इसी विचारघाराको श्रीकृष्ण

महाराजने खोलकर अर्जुनके सामने रखा और अध्यात्मवादी होते हुए भी उसे संसारसे भागनेके स्थानपर संसारमें डटनेका उपदेश दिया।

श्रीकृष्णका अध्यातमत्राद एक रहस्यकी व्याल्या हे----

संसार को असार मानना और फिर भी इसमें डटना—यह एक नयीन विचारवारा है। प्रकृतिवादी संसारको ही सब-कुछ मानते हैं, उनका संसारम इटना स्वाभाविक है। अध्यात्मवादी संसारको असार मानते हैं, उनका संसारम इटना स्वाभाविक है। अध्यात्मवादी संसारको असार मानते हैं, उनका संसारसे भाग खड़े होना भी स्वाभाविक है। परन्तु संसारको असार मानना और फिर भी इसमें इटे रहना—यह एक परस्पर-विरोधी-सी विचारधारा जान पड़ती है, तो भी इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं, यही असली, यथार्थ-विचारधारा है, यही आर्य-संस्कृति की विचारधारा हे, इसीका श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें उपदेश दिया है। श्रीकृष्ण भी समझते थे कि लोग इस विचार-सरणीसे चकरायेंगे, इसलिये उन्होंने गीतामें कहा है कि यही विचार सही विचार है, यह रहस्यमय विचार हे, यह उसीको समझ आता है जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समझकर इस विचारको दीक्षा देता है। गीताको पढ़नेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण महाराजने इस विचारधारा की अर्जुनको चैसे ही मन्त्र-चीक्षा दी जैसे आचार्य अपने अन्तेवासीको देता है। श्रीकृष्ण कहते हैं—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राह् मनुरिक्ष्वाकवेऽक्रवीत् ।। एवं परम्पराप्राप्तिममं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।। स एवायं मया तेऽस्र योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं चेतदुत्तमम् ॥ जिस मन्त्रकी, रहस्यकी भैने तुझे दीक्षा वी है, यह 'अव्यय' है——नष्ट नहीं हो सकता। इस मन्त्रकी सबसे पहले निवस्यान्ने मनुको बीका बी थी, मनुने इक्ष्वाकुको, और इस प्रकार गृश-शिष्य-परम्परासे यह मन्त्र—पह रहस्य—आजतक चला आ रहा है। आर्य-संस्कृतिके इस रहस्यको बीचकें लोग भूल गये थे, और इसीका यह परिणाम था कि जीवनकें वास्नविक पथसे वे विचलित हो गये, भटक गये। कृष्ण महाराज अर्जुनको कहते हे कि क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है, इसिलये में तुझे उस रहस्य में वीक्षित करता हूं। गीताके इस स्थलसे यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्णने अर्जुनको किसी बीज-मंत्रकी, किसी रहस्यको, बीक्षा वी है, वह रहस्य आर्य-संस्कृतिका रहस्य है, वह विवस्तान्से चला आ रहा है, परम्परासे उसी विचारधारामे गुढ अपने शिष्योंको बीक्षित करते रहे हैं, अगर वह बीच-मं लुष्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, उसकी श्रीकृष्ण फिरसे अर्जुनको वीक्षा वे रहे हैं।

श्रीकृष्ण महाराजने जिस रहस्यकी अर्जुनको बीक्षा वी उसीका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा—'इमं विवस्वते योगम्'—इस योगको विवस्वान्के प्रति पहले प्रकट किया गया था। फिर लिखा है—'स एवायं मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः'—यही योग आज मेंने तुझे वताया है। अर्थात्, श्रीकृष्ण महाराजने आर्य-संस्कृतिके जिस रहस्यका अर्जुनके सम्मुख उद्घाटन किया उसका नाम 'योग-मार्ग' था। कृष्ण महाराजने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'योग-मार्ग' रहस्यका उद्घाटन उन्होंने अवश्य किया, परन्तु यह कोई विलकुल नयी ही बात नहीं थी। यह तो वही आर्य-संस्कृतिका पुराना सन्वेश था जो मानव-समाजको कभी विवस्वान्के द्वारा, कभी इक्ष्वाकुके द्वारा, कभी मनुके द्वारा, ऑर कभी आर्य-जातिके अन्य अनेक अग्रगण्य नेताओंके

द्वारा समय-समयपर भिलता रहा । मानव-समाजके प्रति दिये गये इसी रहस्यभय 'धोग-मार्ग' की गीतामें स्थान-स्थानपर व्यास्था है। योग मार्ग नथा सांख्य-मार्ग---

'योग-गार्ग' वया है—इसे समझानेके लिये गीतामें 'योग-मार्ग' तथा उसके विरोधी 'सांख्य-मार्ग' इन दोनोंका वर्णन किया गया है। किसी बातको समझनेके लिये उसके विरोधीको समझ लेना उस वातके यथार्थ-वोधमें महायक होता है। सर्दको समझनेके लिये गर्भको समझना, लम्बेपनको लग्धझनेके लिये छोटेपनको समझना, अंचाईको समझनेके लिये नीचाईको समझना आवश्यक हैं। उस समय 'योग-मार्ग'का विरोधी गार्ग 'सांख्य-मार्ग' कहाता था। 'योग-मार्ग'का दूसरा नाम 'कर्मयोग' और 'सांख्य-मार्ग'का दूसरा नाम 'कर्मयोग' और 'सांख्य-मार्ग'का दूसरा नाम 'कर्म-संन्यास' था। गीतामें इन दोनों मार्गीका उल्लेख करते हुए लिखा है—

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानद्य । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

हे अर्जुन! संसारमं दो ही मार्ग हैं—'ज्ञान-मार्ग' तथा 'कर्म-मार्ग'। 'ज्ञान-मार्ग'को 'सांख्य-मार्ग' कहते हैं, 'कर्म-मार्ग'को 'योग-मार्ग' कहते हैं। यह नहीं कि श्रीकृष्ण महाराजके समय ही जीवन-गापनके दो मार्ग थे। तब तो थे ही, परन्तु तब या अब, इन्हीं दो मार्गोसे, इन्हीं दो नृष्टि-फोणोंसे मानव-समाजका निर्वाह होता है। उपनिषद्में भी तो निर्वातकी कथाका उल्लेख करते हुए इन्हीं दो मार्गोका निर्वेश किया गया है। गीताका कथन है कि इन दोनों मार्गोमेंसे 'योग-मार्ग' ही उनादेय है, 'सांख्य-मार्ग' नहीं। 'सांख्य-मार्गी' कर्म-संन्यासका उपवेश देते हैं। उनका कहना है कि संसार निस्तार है, इसे सार समझकर कर्म करना दु:खका कारण है,

इसलिये इसे निस्तार समझकर कर्मका परित्याग कर देना चाहिये, कुछ करना ही नहीं चाहिये, जब कुछ करेंगे नहीं तब दुःख कहांसे होगा? अर्जुनको भी तो लड़नेके लिये कहा जा रहा था, लड़ो और साम्राज्यको जीतकर राजा बनो। अर्जुनने कहा, यह संसार निस्सार है, जो आज हमारा भाई है वह कल हमारा श्रयु बनकर खड़ा हो जाता है, मैं इस संसारको पाकर ग्या करूंगा, इसे पानेके स्थानमें इसे छोड़ने-में ही मनुष्यका भला है। अर्जुन 'सांख्य-मार्ग'पर चल पड़ा था। अर्जुन-को 'सांख्य-भार्ग'पर, 'कर्म-संन्यास'को राहपर कदम बढ़ाते देखकर श्रीकृष्णने कहा, यह गलत रास्ता है, संसारकी तरफ़ पीठ फेर देनेसे, कुछ भी कर्म न करनेसे दुनियांका कोई व्यवहार नहीं चल सकता—

> निह किन्नत् क्षणमिष जालु तिष्ठत्यकर्भकृत् । कार्यते ह्यवदाः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गणेः ॥

कर्म छोड़कर कौन रह सकता है ? कर्म करना तो हमारी प्रकृतिमें निहित है। हम चाहें, न चाहें, संसारमें हम आ पड़े हैं, इससे इन्कार किया नहीं जा सकता, कर्म किये वगैर रहा नहीं जा सकता। जगत् सत्य हो, असत्य हो, यथार्थ हो, मिथ्या हो—जब हम चारों तरफ संसारमें चिरे हैं तब कैसे हो सकता है कि इसे बिलकुल मिथ्या समझकर हम काम छोड़कर बैठ जायं ? परन्तु अगर काम करेंगे तो दुःख लगा रहेगा, इस दुःखसे छुटकारा कैसे होगा ? यह समस्या अर्जुनकी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्तिकी है, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिकी जो जीवनके प्रकृतपर विचार करता है।

कर्म नहीं, कर्मके फलकी आशा छोड़ना निष्काम-कर्म है—— श्रीकृष्ण महाराजने इस समस्याका गीतामें जो उत्तर दिया है वह अर्घ-संस्कृतिका मानो बीज-संत्र है। गीता पूछती है, कर्म क्यों न करें, संसारसे नाता क्यों तोड़ दें ? इसिल्ये न, क्योंकि मनुष्य संसारमें लिप्त हो जाता है, कर्म मनुष्यको बांध लेता हे। अगर यही बात है तब ऐसा उपाय क्यों न निकाले जिससे 'कर्म' तो हो जाय, क्योंकि कर्मके क्योंर हम रह ही नहीं सकते, परन्तु कर्मसे उत्पन्न होनेवाला 'बन्धन' पैदा न हो, संसार भी बना रहे और संसार से होनेवाला लेप भी न हो, सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। गीताने आर्थ-संस्कृतिके जिस रहस्यमय सन्देशका वर्णन किया है, वह आर्थ-संस्कृतिका बीज-मंत्र यही है कि कर्म करते जाओ, परन्तु उसके बन्धनको मत पड़ने दो, संसारमें रहो, इसिल्ये रहो क्योंकि तुम इसे छोड़ना चाहो तब भी छोड़ नहीं सकते, परन्तु इसमें रहते हुए इसके भोक्ता बनकर रहो, इसके भोग्य बनकर मत रहो, जीवनके चरखेपर शरीर-रूपी पूनी लेकर कर्मका सूत कातते जाओ, परन्तु उसमें गांठ मत पड़ने दो—यह विचारधारा है जिसका उपदेश श्रीकृष्णने अर्जुनको विया है, इसीको गीताने 'कर्म-योग' कहा है।

परन्तु क्या यह संभव है कि हम संसारमें रहें और उसमें लिप्त न हों, कर्म करें और कर्मका बन्धन न पड़ने दें ? आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवाद-का कहना है कि यह संभव हो नहीं है, यही जीवनका सही राख्ता है। कर्म करते हुए उसके बंधनको न पड़ने देना, संसारमें रहते हुए संसारसे मुक्त रहना—इस मार्गका उल्लेख करते हुए गीताका कथन है—

> कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।। योगस्यः कुरु कर्माणि संगंत्यक्त्वा धनंजय । सिद्धयसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरित निस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥

कर्म करो, फलकी इच्छा मत करो । कर्मके फलकी कीन आशा नहीं करता? हरेक करता है। वह आशा करना 'संग' कहाता है, 'सिकाम-भाव' कहाता है, उस आशाका त्याग देना 'निस्संग-कर्म' है, 'निष्काम-भाव' है। हे अर्जुन! तू कर्म कर, परन्तु निस्संग होकर, निष्काम होकर, निष्कित होकर—वस, यही 'योग-मार्ग' है। निस्संग-कर्म करनेका परिणाम यह होगा कि कर्ममें सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, असफलता हो, मनुष्यमें समता रहेगी, और समता रहेगी तो शांति रहेगी, दु:ख नहीं होगा।

'कर्म-संन्यास' या 'सांख्य-मार्ग' तो सीधा-सादा उत्तर देता है—
संसार असार है, इसमें कर्म क्या करना, इसिलये कर्मका झगड़ा छोड़ो,
कर्म छूट जायगा, तो कर्म-जन्य दुःख अपने-आप छूटेगा । इसके
विपरीत, 'कर्म-मार्ग' या 'योग-मार्ग', यह कहता है कि संसार असार
तो है, परन्तु इसकी सत्तासे भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता,
संसार है, तो कर्म छोड़े भी छूट नहीं सकता । कर्म नहीं छूट सकता,
परन्तु हां, कर्मके साथ लगा हुआ कर्म-फल का जो मोह है, संग है,
ममता है, कामना है, अहंकार है, मैंने किया अतः मुझे ऐसा फल
मिले, वैसा फल मिले, यह भावना है—इसका त्याग किया जा सकता
है । 'सांख्य-मार्ग' तथा 'योग-मार्ग'—दोनोंका उद्देश्य एक है,
दोनों कर्मके बन्धनमें नहीं पड़ना चाहते—'सांख्ययोगों पृथग्वालाः
प्रवदन्ति न पंडिताः'—परन्तु 'सांख्य-मार्ग' कर्मके बन्धनको छोड़नेके
लिये कर्मको ही छोड़ बैठता है, और 'योग-मार्ग'—वह मार्ग जिसका
प्रारम्भ विवस्वान्के समयसे हुआ था, जो इक्ष्याकु और मनुका मार्ग

था, जो समय-समयपर ल्प्त होता रहा परन्तु आर्य-संस्कृतिकी विचारधाराके वेगके कारण छुप्त होता-होता बार-वार अकट होता रहा, जिसका श्रीकृष्णने गीतामें उपदेश दिया--पह मार्ग जीवनके प्रति जियात्मक इंदिकोण लेकर कहता है कि कमें मत छोड़ो, कर्म-फल-की आज्ञासे दृःष्य होता है अतः उस आज्ञाको त्याम दो । जीवनमें कार्य करनेकी इस दिन्दको, इस विचारनाराको निकास-कर्म, निस्संग-कर्म, निर्मम-भाव, निर्मोह-भाव, निरहेकार-भाग पत्र गया है । यह हो सकता है कि जिस व्यक्तिको कर्धभेंने संग काट देनेके लियं कहा जाय वह संगको छोज़नेक बजाय गर्मको ही छोड़ बैठे, परन्तु जब हमने यह भली प्रकार जान लिया कि कमें ती हमसे छूट ही नहीं सकता---ओर यही बात श्रीकृष्णने अर्जुनको बार-बार समझानेका यत्न किया हे-तब तो हमारे पास सिर्फ एक मार्थ रह जाता है, और वह है संगको, फलाशाको, मोहको, कर्म-फलके साथ आसक्तिको छोड् देना । श्रीकृष्ण महाराज इस बातको भली भांति समझते थे कि यदि संगको, आसक्तिको छोड़बेके व्यथे महा जायमा तो मनुष्य कर्मसे ही उदासीन हो जायगा, उत्साहरो कायं न करेगा, इसीलिये उन्होंने कहा--

> सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा मुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्बुलीकसंग्रहम् ॥

जैसे मूर्ख लोग कर्म-फलकी आज्ञारी, अत्यन्त उत्साहरी किसी कार्य की करते हैं, वैसे विद्वान् लोग बिना कर्म-फलकी आज्ञाने, उससे भी दुगुने उत्साहसे काममें जुटे रहते हैं। 'निरसंग-भाय' का यह परिणाम नहीं होना चाहिये कि कर्म करनेमें जिथिलता आ जाय---तब ती 'योग-मार्ग' 'सांख्य-मार्ग' ही हो जायगा । काम तो मनुष्य दुगुने जत्साहसे करे, परन्तु काम करता हुआ ऐसे हो रहे मानो कुछ किया ही गहीं, किया और करके अलग हो गये, उससे चिपटकर न वैठ रहे—यही 'निष्काम-कर्म' हैं ।

निष्काम-कर्म असंभव नहीं, संभव है---

कर्म करते हुए उसके फलकी आशा न करना कहनेमें सरल परन्तु करनेगें कठिन हैं। प्रत्येक व्यक्ति फलकी आशासे कान करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने भीतर फलकी आशा न फरनेकी याधनाको, अनासिवतको जन्म दे सकें ? इसीका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण महाराजने कहा है कि जो लोग जीवनको यज्ञमप बना लेते हैं वे अपने-आप 'निष्काम-कर्म' करने लगते हैं। गीतामें लिखा है—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्थनः । तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तः मुज्यन्ते सर्वकित्विषैः । मुंजते ते त्वघं पाषाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

जीवनको यज्ञ समझकर चलो । यज्ञका अभिप्राय है—'त्यान' । स्वायंकी भावनाको छोड़ देना ही तो यज्ञ है। यज्ञ करते हुए मनुष्य अपनेको परमात्माकी महान् जाक्तिके सहारे छोड़ देता है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब-कुछ है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा-ही-तेरा है—'इदस्र मम'—यही भावना यज्ञकी आधार-भूत भावना है, यही भावना यज्ञमें जगमगा उठती है। जो भावना यज्ञ में होती है वही भावना अगर जीवनके प्रत्येक कार्यमें अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो प्रत्येक कार्य यज्ञ हो गया। यज्ञमय नि:स्वार्य कार्य यज्ञ हो गया, जीवन ही यज्ञमय हो गया। यज्ञमय नि:स्वार्य

जीवन बिताने वालेको गीतामे 'आत्मरत'-'आत्मतृष्त'-'आत्मसंतुष्ट' कहा गया है—वह अपने में रमा हुआ है, आत्ममें भरा हुआ है, अपने आत्मामें सन्तुष्ट है। स्वार्थमय जीवन बिताने वालेको 'इंद्रियाराम' कहा गया हे, वह इन्द्रियोंके साथ खेलता है, आत्मासे बूर भागता है। स्वार्थकी भावनाको छोड़कर निस्संग, निष्काम, निर्मोह कार्य करना आर्य-संस्कृतिका रहस्यम्य उपदेश है, उसका बीज-मन्त्र है, और जीवनकी गूढ़तम समस्यापर यही उसकी दार्शनिक विचारधारा है।

जीवनको यज्ञ समझना, अनासिक्तसे संसारमें रहना कोई अनहोनी बात नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके किसी-न-किसी पहलमें निष्काम, निस्संग, निर्सोह, निस्वार्थकी अवस्थाको अनुभव करता है । डाक्टर मरीजोंको दवाई देता है, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है। जो मरीज मर जाते हैं उनके लिये डाक्टरको किसीने रोते नहीं देखा। डाक्टरोंके हाथों सैंकड़ों रोज मरते हैं, परन्तु सभी डाक्टर हंसते-खेलते देखें जाते हैं, उसी डाक्टरके घर यदि उसका बालक मर जाय तो वह अपने-को संभाल नहीं सकता, बिलख-बिलखकर रोने लगता है। जो बृद्धि वह दूसरेके लिये धारण कर सकता है वह अपने घरके लिये क्यों नहीं धारण कर सकता ? उसमें निष्काम-भावका, अनासिक्तका बीज है, तभी तो वह अपने हाथसे बीमारोंको मरते देखकर भी यह कहकर कि मुझसे जो-कुछ हो सकता था मैंने किया, बिना रोये-घोये अपने काममें जुट जाता है। इसी निष्काम-भावनाको जीवनमें व्यापक बनातेसे जीवन यज्ञमय हो जाता है। एक देवीका पति मर गया, दूसरी देवियां आकर उसे समझाती हैं, सब आकर कह जाती ह, जीवनमें हरेकको किसी-न-किसी दिन यह दिन वेखना है, इसलियें चित्तकों संभालो, अपनेको विचलित मत होने दो, परन्तु उनके लिये जब वही दिन आता है, तब वे भी अपनेको संभाल नहीं

पातीं, विचलित हो उठती हैं । वे दूसरेसे निस्संगता, निष्कामता, अना-सक्तिकी आज्ञा करती है, तो उनसे भी तो वही आज्ञा की जा सकती है । एक व्यापारीका माल लुट गया, हम उसे जाकर समझाते हैं, लेकिन अपने मालके लुट जानेपर हमारी भी वही दशा हो जाती है। यह सब क्यों होता है ? यह इसिलये कि जब हम इ:खी नहीं होते तब तो हमने निष्कामता, निस्संग-भाव धारण किया होता है, जब दु:खी होते हैं तब सकामता, संग-भाव धारण किया होता है । दूनियाँमें रहते हुए दुनियाँसे अलग रहना, कर्म करते हुए भी मानो कर्म न करना, जालमें फंसते हुए भी जालको काटते जाना, पानीमें गोता लगाकर भी-'पद्मपत्रसिवाम्भसा'—पानीमें न भीजना—यह कृष्ण सहाराजका बताया हुआ जीवनका गुर है, आर्य-संस्कृतिका मूल-मंत्र है। इस प्रकार की भावनाका उदय जीवनमें यज्ञ-वृत्ति घारण करनेसे होता है, स्वार्थसे नहीं, परार्थसे होता है, भोग-भावसे नहीं, त्याग-बुद्धिसे होता है। यज्ञमें बार-बार जो 'स्वाहा' शब्दका उच्चारण किया जाता है उसका भी यही अभिप्राय है। स्वाहा शब्द 'ओहाक् त्यागे' घातुसे निष्पन्न हुआ है। 'स्वाहा', अर्थात् 'त्याग'--'इदश मम'--यह मेरा नहीं, भगवान्-का है! जो अपने सब-कुछ कियेको यज्ञकी भावनासे 'स्वाहा'का उच्चारण कर, भगवानके चरणोंमें भेंट कर देता है, वह बेलाग हो जाता है, बेदाग हो जाता है, और उसके कर्ममेंसे मनुष्यको दुःख पहुंचाने-वाला संगका कांटा निकल जाता है। भगवान्के चरणोंमें सब कर्मीकी भेंट चढ़ानेका उपदेश देते हुए गीतामें लिखा है--

> तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

भिव सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मवेतसा । तिराशीनिर्ममो भूत्वा युद्धयस्य विगतस्वरः ॥

है अर्जुन ! असकत होकर, और यह सोचकर कि कर्ष तुझे करना है, फल भगवान्के अपित करना है, जीवन-क्षेत्रमें कदम बढ़ाये जा। याद रख, सकाम-भावना एक ज्वर है, बुखार है। विगतज्वर होकर काम कर। सकाम-भावना एक ज्वर है तभी तो अनुकूल फल न किलने-पर सनुष्य विकिप्त हो जाता है, अधीर हो जाता है। इस ज्वरसे सुक्त होनेका उपाय एक हो है, और यह हे 'निष्काम-भावना'से कर्म करना, निष्कर्मण्यताके स्थानमे जीवनमें निष्कामताको उत्पन्न करना।

फलकी आज्ञा क्यों न करें ?---

इस प्रकरणमें यह प्रश्न खड़ा होना स्वाभायिक है कि जब हम कर्स करते हैं तब फलकी आशा क्यों न करें ? क्या सिर्फ इसलिये कि अनुकूल फल नहीं होगा, तो हमें दुःख होगा ? सिर्फ उस दुःखसे बचनेके लिये ? यह तो कायरता है। फलकी आशा न करनेका सिर्फ व्यावहारिक नहीं, कोई दार्शनिक आधार भी होना चाहिये। वह दार्शनिक आधार प्रया है ? फलकी आशा न करने का यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे फर्मका फल ही नहीं मिलेगा। इसका आशय सिर्फ इतना है कि जो भी फल मिलेगा, यह जरूरी नहीं कि वह हमारी इच्छाके अनुकूल ही हो। फल हमारे अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी। फलकी अनुकूलता-प्रतिकूलता-पर ही मनुष्य सुखी-दुःखी होता है। परन्तु सोचनेकी बात तो यह है कि कर्म करना तो अपने हाथमें है, फल तो अपने हाथमें नहीं है। फल किसी और शक्तिके हाथमें है। फर, जो चीज अपने हाथमें नहीं है, उसके लिये हम क्यों सुखी हों, क्यों दुःखी हों, और क्यों उसके साथ हम अपना

ऐसा नाता जोड़ें जिससे ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अपने हाथकी चीज है। किसी कर्मके फल उत्पन्न होनेमें एक कारण नहीं, कैंकड़ों कारण हो सकते हैं। संसार कितना विशाल है, उसमें कितने कारण मिलकर किसी कार्यको उत्पन्न करनेमें सहायक होते होंगे । कुछ कारणोंका हमें ज्ञान है, कुछका नहीं । इस विशाल विश्वमें हमीं तो नहीं, लाखों-करोड़ों प्राणी हैं। सभीको सम्मुख रखकर ही तो विश्वकी विशाल-वृष्टिसे काम हो रहा होगा, हमारी द्विटसे ही तो विश्वका यक नहीं चल रहा । विश्वका संचालन करनेवाली दृष्टि समन्वयात्मक दृष्टि है, उसमें छोटे-से-छोटेंसे लेकर यड़े-से-यड़े तक सभी प्राणी समा जाते हैं। हो सकता है, किसी औरके द्विकोणसे हमारी इच्छा, और हमारे दिव्दकोणसे किसी और-की इच्छा कट जाती हो, परन्तु यह जोड़-तोड़ हमारे बसकी चीज तो नहीं, यह तो उसीके बसकी है जिसके बहीखातेमें हम सबका हिसाव दर्ज है। ऐसी अवस्थामें संभव मार्ग सिर्फ़ यह रह जाता है कि हम अपना कार्य करते चलें, और 'इदल सम' कहकर 'फल' को विश्वात्माके चरणों-में रख दें, हम अपनी संकुचित दृष्टिसे न देखकर विश्वात्याकी विशाल वांव्टसे देखें। इसी भावको प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुन-को विराह-स्वरूपका दर्शन कराया है।

### विराट्-स्वक्षप के दर्शन---

विराट्-स्वरूपके दर्शन करानेका यह अभिप्राय नहीं है कि कृष्ण महाराजने मुंह खोला और उनकी दाढ़ोंमें कहीं रण फंस रहे थे, कहीं भीष्म-द्रोण अटक रहे थे। विश्वके संचालनमें जिस विशाल-दृष्टिसे काम हो रहा है, जिस प्रकार करोड़ों प्राणियोंके कर्मोंका समन्वय हो रहा है, उसीकी तरफ़ संकेत करके अर्जुनको कहा गया---

#### पञ्च से पार्थ क्ष्पाणि ज्ञतज्ञोऽथसहस्रज्ञः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।।

संसारके संचालनमें जिन सैकड़ों, हजारों दृष्टिकोणींका, नाना तथा विविध कारणोंका समन्वय करना पड़ता है, उसे जाननेके बाद कीई व्यक्ति अपनेको केन्द्र मानकर बात न करेगा, इसिल्ये श्रीकृष्ण महाराजने अर्जुनकी आंखें खोलीं, और उसे 'विराद्-स्वरूप' का दर्शन कराया। अर्जुनको मानो दीखने लगा कि कर्म-चक्रमें पड़कर भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, राजे-महाराजे विक्वके नियामककी मानो दंष्ट्रामें पिसते चले जा रहे हैं। अर्जुनकी जो संकुचित दृष्टि थी, जिससे वह किसीको भाई, किसीको भतीजा, किसीको चचा और किसीको ताऊ समझे बैठा था, और जो-कुछ होने जा रहा था उसे देखकर आंसू बहा रहा था, वह विशाल दृष्टिमें परिणत हो गयी, और उसे मानो दीखने लगा कि कर्मोंके चक्रको चलाने-फिरानेवाला, विश्वका सूत्रात्मा इस चक्रको किधर चलाने जा रहा है। इसी भावको गीतामें युं कहा है—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥

उस समय जो पापका प्रचण्ड नेग उठ खड़ा हुआ था उसका विक्रवके संचालकको नाश तो करना ही था। अर्जुन कितना ही रोता, इस पापका, अन्यनस्थाका अन्त-समय आ गया था। श्रीकृष्णने अर्जुनका ज्ञान-नेत्र स्रोलकर उसे कार्य-कारणके अखंड, निर्दय, निर्मम नियमका संचालन दिखाकर मनुष्यकी संकृचित दृष्टिके स्थानपर विश्वको विशाल दृष्टि-का दर्शन करा दिया। अर्जुनको समझ पड़ गया कि वह तो इस सम्पूर्ण काण्डमें निमित्त-मात्र होगा, उसके बिना भी सब-कुछ होकर रहेगा। विद्य-नियामक हाक्तिके इस 'विराट्-रूप'के दर्शन करते ही अर्जुनके सन्देह दूर हो गये और 'निष्काम-कर्म'का संदेश उसके भीतर इतना घर कर गया कि वह भीरता और क्लीवता छोड़कर, संसारकी असारता देखकर उससे भागनेके स्थानपर बीर-पुरुषकी तरह युद्धके लिये डटकर खड़ा हो गया। अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो कर्ममें तन-मनसे लगे होनेपर भी वह कुछ नहीं कर रहा। गीतामें इस मनोभावको प्रकट करते हुए लिखा है—

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पर्वाजताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुघाः ॥ त्यवत्वा कर्मफलासंगं नित्यतृष्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥

जो कर्म करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, जो ज्ञानकी अग्निसे 'कर्म' के अर्न्तानिहत 'कामना' को दाध कर देता है, जला देता है, जो कर्म- के फलकी भावनाको, संगको, मोहको, आसिव्तको छोड़ देता है, उसका आत्मा सदा तृप्त रहता है, उसे किसी दूसरेका आध्य, सहारा ढूंढ़नेकी आवश्यकता नहीं रहती। वह कर्म करता है, परन्तु दिन-रात सब-कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता।

सदियां बीत गयीं जब अर्जुनको श्रीकृष्णने आर्थ-संस्कृतिका यह संवेज सुनाया था। अर्जुनके जीवन-रूपी रथका संचालन श्रीकृष्ण महाराजने सारिथ बनकर किया था। सारिथका काम रथका चलानामात्र नहीं, परन्तु ठीक रास्तेसे रथका चलाना है। सारिथ रास्ता दिखानेवाला होता है, पथ-प्रदर्शक होता है। आज हम भी अपनेको अर्जुनकी स्थितिमें रखसकते हैं। जीवनमें समय-समयपर सबके सम्मुख द्विविधाकी-

सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्जुनके सम्मुख जब युद्धका सम्पूर्ण दृइय आया, तो वह विचलित हो उठा । इस युद्धका फल पया होगा ? हार होगी, जीत होगी ? इस संग्राममें पड़ूं, न पड़ं ? अपने प्रतिदिनके भिलने-वालोंसे लड़ूं, न लड़ूं ? क्या हमारे जीवनमें भी ऐसी स्थिति प्रायः नहीं उपस्थित हो जाती ? हम उन लोगोंका साथ देते हैं जिनका साथ हमें नहीं देना चाहिये, इसलिये कि वे हमारे मित्र हैं, मिलने-जुलनेवाले हैं। हम उनसे लड़ाई भोल लेना नहीं चाहते, इसलिये नहीं चाहते कि हमें सन्देह होता है कि हम जीतेंगे, या हारेंगे ! गीतामें दिया गया श्रीकृष्णका सन्देश कहता है--'ऐ आजर्के नौजवान अर्जुन ! भगवान्के विराट् स्वरूप-का दर्शन कर, अपनी संकृचित दृष्टिसे मत देख। पाप ज्यों-ज्यों बढ़ता है, त्यों-त्यों उसके विनाशका समय निकट आता जाता है। यह तो नष्ट होकर रहेगा, फिर तूं ही इसके विनाशमें पहल क्यों नहीं करता ? क्या तुझे यह द्विविधा है, यह घबराहट है कि तुझे सफलता मिलेगी, या न मिलेगी ? देख, तेरा यह सोचना वेकार है, तू 'निष्काम-भाव' से अपना कर्त्तच्य पालन किये जा, और फलको भेंडके रूपमें भगवान्के चरणीं-में चढ़ा दे।' अर्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु श्रीकृष्णने जिस जादू-से अर्जुनकी द्विधा, उसकी क्लीवता, उसकी कायरताको दूर किया था वह आज भी गीताके उपदेशके रूपमें मौजूद है, और जिस समय भी किसी नवयुवकमें दुविधा या कायरताके विचारका उदय हो, उसी समय उसे दूर करनेवाले 'निष्काम-कर्म'के उदात्त विचार-की गूंज गीताके पन्ने-पन्नेसे उठती हुई सुनाई पड़ सकती है। गीताके पन्ने-पन्नेसे गुंजनेवाला आर्य-संस्कृतिका यह सन्देश जवतक सूर्व और चन्द्र रहेंगे तवतक अमर रहेगा। यह सन्देश आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्वोंमें से एक सबसे महान तत्त्व है।

## [8]

# करीका शिद्धान्त

अपने देशके प्रचलित कथानकोंके अनुसार समुख्य-देह चौरासी लाख योनियोंके बाद मिलता है। एक अन्वेका दृष्टान्त दिया जाता है जो चौरासी लाख दरवाजोंवाली घुमरघेरीके भीतर उसकी दीवारके साथ-काथ वाहर निकलनेका रास्ता टटोल रहा है। इसमें केवल एक दरवाजा खुला है, वाकी सब रास्ते वन्द हैं, परन्तु जब वह अन्या हाथसे टटोलता-टटोलता खुले दरवाजेके सभीप पहुंचता है, तो उसे जोरको खुजली उठती है, और वह आगे निकल जाता है, और फिर चौरासी लाख दरवाजोंको खटखटानेके फेरपें एड़ जाता है। पशु-पक्षियोंकी फिज्यिल गोनियां वे वन्द दरवाजे हैं जिनमेंसे आत्म-तस्व वाहर निकलकर स्वतंत्र होनेका यान करता है, परन्तु इनमेंसे निकल नहीं सकता, मनुष्यकी धीनि खुला दरवाजों है, इसार पहुंचकर यह आत्मा अपने बन्धनोंको काटकर स्वतंत्र हो सकता है, परन्तु काम-कोघ-लोग-मोहकी खुलली उसका घ्यान दूसरी तरफ खींच देती है, और वह किर जन्म-जन्मान्तरोंके इसी चक्रमें फिरता हुआ वाहर निकलनेका रास्ता टटोला करता है।

जिन लोगोंने हमारे समाजके एक-एक शोंपड़ेतक ऐसे कथानकोंको पहुं-चाया था उन्होंने चोरासी लाख योगियोंकी मिनती नहीं की थी, मनुष्य-देहके महत्त्वको समझानेके लिये ऐसे कथानकोंको रचा था। दे लोग भानव-जीयनको एक खिल्रवाड़ नहीं समझते थे, एक नगर्या समझते थे, उनका कथन था कि मनुष्य-योनि बड़ी दुर्लभ है, उसे पाकर उसे हाथसे मूंही निकल जाने देना मूर्खताकी पराकाष्टा है।

#### कमं तथा कार्य-कारणका नियम---

इस सारे लम्बे-चोड़े चक्रमें पड़ जालेका कारण बया है? उनका कहना था कि इसका कारण हैं—'कर्फ' । परन्तु यह 'कर्फ' वया वस्तु है ? भौतिक-जगत्का आधार-भूत नियम कार्य-कारणका नियम हैं—इसे सब-फोई जानता है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कारण नहीं, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य म हो। जिस कार्यका कारण नहीं वह कार्य नहीं, जिस कारण का जार्य नहीं वह कारण नहीं। यही वार्य-कारणका नियम जब भौतिक-जगत्के स्थानमें आध्यात्मक-जगत्में काम कर रहा होता है तब इसे 'कर्मका सिद्धान्त' कहते हैं। कार्य-कारणके भौतिक-नियमका आध्यात्मिक-जगत्के ही कर्म है।

कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत्का एक अटल नियम है। कारण उपस्थित होगा, तो कार्य होकर रहेगा। एक सुन्दर दो मासका बच्चा पाला पड़ते हुए नंगा बाहर पड़ा रह गया। उसे सर्दी लग ही जायगी, सर्दी इस बातकी पर्वा नहीं करेगी कि बच्चा छोटा-सा है, दो भासका ही है, सुन्दर है, माता-पिताकी भूलसे बाहर रह गया है, उसका अपना कोई दोय नहीं है। कुछ नहीं—किसी बातकी रियायत नहीं,

कारण उपस्थित हुआ है, कार्य होगा—अवश्य होगा, किसी तरह की ननु-ननकी सुनवाई नहीं होगी। पत्थरसे टक्कर होगी तो चोट लगेगी, आगमें हाथ पड़ेगा तो झुलस जायगा, पानीमें कपड़ा निरेगा तो गीला अवस्त होगा—यह निर्दय, निर्मय कार्य-कारणका नियम विश्वका संचालन कर रहा है। इस नियमसे ही सूर्य उदय होता है, चन्द्र अपनी रिक्स्योंका विस्तार करता है, पृथिवी अपनी परिधिपर घूमती है, समुद्रमें ज्यार-गाटा आता है। 'अवश्यंभाविता' कार्य-कारणके नियमकी आत्मा है— गारणका कार्य अवश्यंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता।

'अवदर्यभाविता'के साथ-साथ कार्य-कारणका नियम एक 'चक'-में 'चनता चला जाता है। कारण वार्यको उत्पन्न कर तेता है, यह कार्य फिर कारण बन जाता है, अपनेसे अगले कार्यको उत्पन्न कर तेता है—और इस प्रकार प्रत्येक कारण अपनेसे पिछलेका कार्य और अगलेका कारण बनता चला जाता है, और यह प्रवाह सृष्टिका अनन्त-प्रवाह बन जाता है। बीज वृक्षको उत्पन्न करता है, बही वृक्ष फिर बीजको उत्पन्न कर देता है, वह बीज अगले वृक्षको जन्म देता है, और यह परम्परा अनन्तको और मुख किये आगे-ही-आगे बड़ती चली जाती है।

### कर्ममें 'अवश्यंभाविता' तथा 'चक्रपना'--

क्योंकि 'कर्म'का सिद्धान्त 'कार्य-कारण'का ही सिद्धान्त हे, इसलिये कर्ममें भी कार्य-कारणकी दोनों बातें— 'अवक्यंभाविता' तथा 'चक्रपत्ता' पायी जाती हैं। प्रत्येक कर्मका फल अवक्य भोगना पड़ता है— यह 'अवक्यंभाविता' है, प्रत्येक कर्मका फल, फल न रहकर, स्वयं एक कर्म बन जाता हं, ऐसा कर्म जिसका फिर आगे फल मिलता है— यह 'चक' है। कर्मका 'चक' कैसे चलता है ? हमें किसीने मारा। उसका हमें यह

मारना या 'फल' है, या 'कर्ष' है, या 'कार्य' है, या 'कारण' है । अर्थात, या तो यह किसी पिछले कर्नका हमें 'फल' फिला है, या जिसने हमें वारा उराने एक नवा 'कमं' किया, एक नया कारण उत्पन्न किया जिराका उप्ते आगे फल किलना है। अभर हवें 'फल' जिला है तो यह किसी कारणका 'कार्य' है, और अगर हम अप्पड़ खाकर चुप रह जायं, गुस्सातवा न करें, तो यह 'फल' ज्ञान्त हो जाय, और अगली कार्य-कारण-परंनराको खडा न करे। परन्तु ऐसा नहीं होता। हमें फिसीने मारा, इरालिये हम उसका वदला अवस्य लेंगे, सीधे थप्पडका जवाव थप्पड्से न दे एकेंगे, तो दूसरे किसी उपायकी सोचेंगे, और कुछ नहीं, तो जैठे-वैठे मनमें ही संकल्य-विकल्पोंका ताना-बाना बुनेंगे । नतीजा यह होगा कि अगर यह 'फल' था, हमारे ही कर्मीका परिणास था, किसी पिछले कारणका 'कार्य' था, हो भी यह सिर्फ़ 'कार्य' या 'फल' न रहकर फिर कारण बन जाता है, और अगले चकको चला देता है। और, अगर यह हमारे किसी गिछले कर्मका फल नहीं था, एक नया कारण था, जिसने हमें चप्पड़ आरा उसने एक नया सिलंशिला शुरू किया था, तब तो कार्य-कारणके नियमके अनुसार उसे इसका फल मिलना ही है---इससे भी चक्रका चल पड़ना स्वाजाविक ही है। हर हालतमें, प्रत्येक 'कर्म'—चाहे वह कारण हो, चाहे कार्य—एक चनको चला देता है, और प्रत्येक कर्म पिछले कर्मका कार्य और अपलेका कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह 'आत्म-तत्त्व' कसीके एक ऐसे जालनें बंध जाता है जिसमेंसे निकलनेका कोई उपाय नहीं समता। इसमेंसे निकलनेका हर झटका एक दूसरी गांठ बांध देता है, और जितनी गांठें खुलती जाती हैं उतनी ही नयी गांठें पड़ती जाती हैं। 'कर्मका चक्र' तथा 'भाग्य'--

'कार्ष-कारण'के अटल नियममेंसे बच निकलनेका कोई रास्ता नहीं, तो

पया 'कर्ल'के वन्धनोंसे वच विकालनेका भी कोई रास्ता नहीं ? तव तो जो-फुछ हो रहा है-- ठीक हो या शलत-ऐसा होना ही है, कुछ टल नहीं राकता, जो-जुछ हो रहा है वह कर्मीका फल है, जो-कुछ होगा वह कर्मीका फल होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं ? अधर बुरा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं, अगर अच्छा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं। कार्य-कारण-के अटल नियमकी तरह कर्यका अटल नियम काम फरेगा, हम वाहेंगे तव भी फरेगा, न चाहेंगे, उल्टा चाहेंगे, तब भी करेगा। इसीकी आन वोलचालकी भागावें 'कमीका लेखा', 'प्रारक्व', 'भाग्व', 'हेव' आहि शब्दोंसे पुकार। जाता है। अगर कार्य-कारणका नियस ही आध्यात्मिक-जगतुमें कर्म-या सिद्धान्त है, तो जैसे कार्य-यारणके नियममें 'अवद्यंभाविता' और 'चनता' है, वेसे कर्ममें भी अवश्यंभाजिता और चकका होना आणस्यक र्द — यही 'प्रारब्ध' है, 'भाग्य' है, 'देव' है। अरुछा-बुरा जी-डुछ हो रहा है वह कार्य-कारणका विस्तार है, पिछले कारण ऐसे थे जिनसे वर्तमान कार्य ही उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे नहीं, इस समयके कार्यासे ऐसे कारण बन रहे हैं जिनसे आगे होनेवाले कार्य ही उत्पन्न हो सवते हैं, दूसरे नहीं। कर्मी-के शिद्धान्तको मानकर चलनेका यह भयंकर परिणाम सामने आ खड़ा होता है। आत्म-तत्त्वको स्वतन्त्रता-वह स्वतन्त्रता जिलकं लिये हम क्षण-क्षण तरसते है, जिसके लिये जातियां और देश सदियोंतक जीवन-मरणका युद्ध किया करती है-वह स्वतन्त्रता एक मरू-मरीचिकाकी तरह कभी हाथमें न आनेवाली बस्तु हो जाती है। 'पुम्हार्थ' के स्थानमें 'भाग्य' एक लम्बा-चौड़ा लेखा लेकर हमारे सामने आ खड़ा होता है।

कर्भ तथा वर्तमान विज्ञान---

इस उलझनमेंसे निकलनेका क्या रास्ता है ? सबसे आसान रास्ता तो

यह है कि कर्मके सिद्धान्तको ही न मानें। कर्मको कार्य-कारणका ही एक रूप याननेते ही तो पूर्वजनम और पुनर्जन्म मानना पड़ता है, इन्हें माननेसे कर्मीकी उलझन उठ खड़ी होती है। यह न मानकर इतना ही याने कि जो-कुछ हो रहा है इस जन्ममें हो रहा है। हम पैदा हए--माता-पिताके रज-वीर्वके हारा उनके तथा 'वंश-परंपरा' (Heredity) के संस्कारों को लेकर जन्म, उसके बाद जैसी 'परिस्वित' (Environment) में रहे उसके अनुसार वने या बिगड़े, अन्तमें समाप्त हो गये। न पिछला सिलसिला, न अगला सिलसिला, यहींकी कहानी यहीं समाप्त हो गयी । वर्तभान विज्ञान यही मानता है। परन्तु क्या ऐसा ही सकता है? क्या विज्ञान कार्य-कारणके नियमको छोड़ सकता है ? जो विज्ञान अभावते भावका उत्पन्न होता, और भावका अभावमें चला जाता नहीं मानता, वह चेतनाके इस जन्ममें एकाएक, अकारण उत्पन्न होने, और एकाएक समाप्त हो जानेको कैसे मान सकता है ? परन्त क्या पूर्वजन्म और पुनर्जन्मको न मानना चेतनाका अकारण उत्पन्न होना और अकारण ही नष्ट हो जाना नहीं है ? विज्ञान, जिसका आधार ही कार्य-कारणका नियम है, विज्ञान कहाता हुआ कर्मके उस सिद्धान्तिस कैसे इन्कार कर सकता है, जो अगर पूछ है तो कार्य-करणका ही नियम है, और कुछ नहीं है। यह केले हो राकता है कि 'चेतना'-जैसी एक महान्, अद्वितीय, निलक्षण सता उत्पन्न हो जाय, ओर उसका पीछे कोई निशानतक न हो, यह 'चेतना' इस जीवनमें फुछ देर-तक अवनी झलक दिखाकर एकाएक आँखोंसे गोजल हो जाय, और आगे उसका अला-पता न हो ? यहीं होता और यहीं समाप्त हो जाना असंभव है, तभी संभव है अगर काय-कारणका नियम न हो। इसके अतिरिक्त इस विचारम भी 'स्वतंत्रता' कहां है ? 'बंदापरंपरा' और 'परिस्थिति' ही तो हमें बनाती हैं। इस विचारमें, अवैज्ञानिक तौरसे कार्य-कारणके

नियमको तिलांजिल देकर, यह माना जाता है कि पिछले जन्मके कर्म नहीं हैं, वर्म इस जन्मके आगे भी नहीं हैं । इस जन्ममें वंज-परम्परा के--माता-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रिवतामह और पिछली सभी पीढ़ियोंके संस्कारोंमें बंधकर पैदा होना, और इस जन्ममें भी परिस्थितियोंका ही दास बने रहना, परिस्थितिको अवने अनुकुल बनानेके स्थानमें परिस्थिति-के अपेड़े खाकर जैसा वह जनाये वैसा बन जाना---इस विचारमें तो यह साना जाता है। इसमें आत्माकी स्वतन्त्रता कहां रही, पृष्टवार्थ कहां रहा ? अगर पिछले जन्मके 'कर्म' इस जन्मके कारण नहीं है, तो जीवन प्रारंभ करते ही हम सवमें इतनी विषमता वयों ? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं ! इसका उत्तर आधनिक विज्ञानके पंडित 'वंश-परंपरा' और 'परिस्थित'से देते हैं। माता-पिताके रज-वीर्धकी भिन्नता, और जिन भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें वे अपनी सन्तानोंको रखते हैं उससे प्राणी-प्राणीमें भेद उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमने कुछ नहीं किया, माता-पिताने किया, और उनके किये का फल उन्हें मिलने के स्थानमें हमें मिला। माता-पिताके अच्छे-बरे कामोंका फल माता-पिताको मिलना चाहिये, या हमें ? प्रश्नोंका प्रश्न, महान् प्रश्न, वह प्रश्न जिसका 'वंजपरंपरा' तथा 'परिस्थिति'का नाम लेनेवाले विज्ञानके पास कोई उत्तर नहीं है, यह है कि हमने क्या किया था जो हमें ऐसे भाता-पिताके साथ बांध दिया गया जिनके रज-वीर्यमें रोगके कीटाण थे, जो हमें अच्छी परिस्थितियोंमें नहीं एख सकते ये ? इसका उत्तर इसके सिवाय क्या दिया जा सकता है कि हम तो हैं ही नहीं--यह 'हम' एक आकिस्मक घटना है, हम आकरिमक रूपमें ही उत्पन्न हो गये, और आकरिमक रूपमें ही समाप्त हो जायेंगे। परन्तु कार्य-कारणका अटल नियम माननेवाले विज्ञानके यहां तो आकस्मिक कुछ है ही नहीं। ऐसी अवस्थामें 'वंशपरंपरा' और 'विरिस्थिति' सान छेनेसे ही जन्मकी प्रारंधिक विध्यताओंकी आक्षित्रका, अकारण मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अच्छे गाता-पिताकी कुरी संतान, बुरे माता-पिताकी अच्छी संतान, उत्तम-से-उत्तम परिस्थितियें नीच-से-नीच व्यक्ति, नीच-से-नीच परिस्थितियें उत्तम-से-उत्तम व्यक्ति क्यों पैवा हो जाते हैं? फिर, अन्तमें, यह सारा छेखा एक वम समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? हरेक वही-खाता जब शुरू होता है, तो कुछ रकम छेकर शुरू होता है, हर विनके जोड़में शुरू छेना, कुछ देना बना रहता है, सालके बाद जब दूसरी बही खोळी जाती है तब पिछलीका छेना-देना अंकित करके हिसाब आगे चलता है। क्या जीवनकी बही बिना विसी हिसाबके हैं? यह बिना छेने-देनेके शुरू हो जाती है, बिना छेखा पूरा थिये समाप्त हो जाती है? ऐसा कैसे हो सकता है?—नहीं हो नकता, विज्ञान भी जबतक कार्य-कारणके नियमपर स्थित है आर्य-संस्कृतिके कर्मके सिद्धान्ति से इन्कार नहीं कर सकता।

#### कर्म तथा धनमनान्तर---

यहूदी, ईसाई तथा मुसल्मान कर्षके सिद्धान्तको अटल क्यते नहीं मानते । उनका कहना है कि इस जन्ममें परमात्माने आत्माको पैवा कर दिया। उनके कर्मोके कारण पैदा कर दिया, या यूंही पैदा कर दिया—इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। इस जन्ममें अच्छे कर्म करनेवाले स्वर्ण चले जायेंगे, बुरे कर्म करनेवाले नरक चले जायेंगे। वे वर्तमान वैज्ञानिकोंकी तरह जीवनका आकस्मिक उत्पन्न होना तो मानते हैं—भले ही परमात्माने उत्पन्न किया हो, हुआ तो यूं हो, बिना हमारी जिम्मेदारीके—परन्तु वर्तमान वैज्ञानिकोंकी तरह इस सब हिसाब-किताबको अकारण राख करके चल देना नहीं मानते। इस जन्मके कर्मोंका फल स्वर्ण या नरक मानते हैं, और

स्वर्ग-नरकको अनन्त भानते हें ? परन्तु इस जन्मके थोड़े-से, सान्त क्षमीका जनन्त फल क्षेसे हो सकता है ? हतने इस जन्ममें कुछ अच्छे काम किये, कुछ क्रे किये। अभर अच्छे बरोंकी अपेक्षा कुछ ही बमादा हो गये, तो हमें सदाके लिये स्वर्ग मिल गया, अगर फूछ फम रह गये, तो शदाके लिये नरकमें धकेल दिये गये-यह विचार कार्य-कारणके नियमके विवरीत है। कर्मका सिद्धान्त अगर ठीफ है, तो पूर्व-जन्म भी गानना पड़ता है, पुनर्जन्म भी मानना पड़ता है। यह तो हमें दीख रहा है कि अगर कार्य-कारणका नियम एक सत्य-नियम है, तो कर्नीका लेखा भी एक अभिट लेखा है, यह हिसाव पीछेंसे चला जाता है, इस जन्ममें यह हमारे हाथमें आ जाता है, और जब इस जन्ममें हम जीवनकी इस बहीको बन्त करते हैं तो आगे कहीं इसी रुन-वेनसे अगला हिसाव शुरू करते हैं, इसी हिसाबसे षंधे रहते हैं। और कोई कल्पना कार्य-कारणके नियमको छोड़कर ही की जा सकती है, इसके जिला नहीं । कर्मके सिद्धान्तका आधारभृत तस्य यह है कि कर्मका फल अवश्य मिलता है। मनुष्यकी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि वह कर्म तो कर लेता है, परन्तु अगर उसका कड़वा फल मिले तो उससे वचना चाहता है । मनकी इसी कमज़ोरीके कारण फलसे बचनेंके मनुष्य अनेव उपाय ढुंडता है। कोई कहता है, मन्दिरमें जाओ, मस्जिदमें जाओ, गिर्जेंसे जाओ, यहां डबकी लगाओ, वहां गोता लगाओ, इसमें यकीन लाओ, उसकी दान दो--इस उपायसे, उस उपायसे कर्स अपना फल नहीं देगा, परन्तू ये सब मनुष्यके मनकी कमजोरी है, ये सब समस्याका हल करनेके नहीं, समस्यासे बचनेके प्रयत्न हैं। भाग्य अथवा प्रवार्थ---एक समस्या---

तो फिर वही प्रक्रन जहां-का-तहां उठ खड़ा होता है। क्या हम प्रार-क्यसे, देवसे, भाग्यसे, पिछले कर्मोसे इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि इनकी 'अवश्यंभाविता' और इनके 'चन्न'मेंसे निकल ही नहीं सकते, जो होना है वह होना ही है, मस्तदामें जो रेखा खिच गयी वह अमिट है—'भवितव्यता वलीयसी'—या जीवनमें पुक्तार्थकों, स्वतन्त्रताको भी कोई स्थान हैं, हम नया कुछ भी कर सकते हैं ? आर्य-संस्कृतिने विश्वमें कार्य-कारणके व्यापक भौतिक नियमको देखकर उसीको आध्यात्मक-जगत्में कर्मके सिद्धान्तका नाम दिया, कर्मके सिद्धान्तको साननेसे उसके लिये पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मको मानना आवश्यक हो गया, परन्तु इनके माननेसे उसके सामने एक महान् सगस्या उठ खड़ी हुई। आत्माको आर्थ-संस्कृति कर्ता मानती है, कर्म नहीं; भोक्ता मानती है, भोग्य नहीं; स्वतन्त्र मानती है, परतन्त्र नहीं——फिर कर्मके सिद्धान्तके साथ जिसमें आत्म-तत्त्व परतंत्र हो जाता है यह आत्म-तत्त्वकी स्वतंत्रता की संगति कैसे करे ?

भाग्य तथा पुरुषार्थ, आत्म-तत्त्वका कर्मोंके बन्धनके साथ बंधा होना तथा स्वतन्त्रकृपसे कार्य कर सकना—इन दोनों वालोंकी संगति समझनेके लिये 'कर्म' को कुछ और गहराईसे समझनेकी करूरत है।

#### संचित, प्रारब्ध तथा कियमाण-कर्म---

'कर्म' तीन तरहका माना गया है—'संचित', 'प्रारब्ध' तथा 'सियमाण'। पिछले जन्मोंसे लेकर अवतकका जितना वर्म है वह 'संचित' कहलाता है। 'संचित' कमोंमेंसे किन्हींका फल मिल चुका है, वे अब 'संचित' नहीं रहे, कुछका मिलने लग रहा है, कुछका अभी मिलना वाकी है। जिनका फल चिल चुका, या जिनका मिलने लग रहा है, उन्हें 'प्रारब्ध' कहते हैं। 'प्रारब्ध' इसलिये क्योंकि उनका फल मिलना 'प्रारभ' हो गया है। 'प्रारभ' ते 'प्रारब्ध'। जिन कमोंका अभी फल मिलना बाकी रह गया वे 'संचित' की श्रेणीमें ही हैं। 'संचित' और 'प्रारब्ध'-कमोंमें इतना ही भेद है कि 'संचित'

कमोंका जब फल मिल जाय, या मिलना प्रारंभ हो जाय, तब 'संचित' कर्म ही फलके प्रारंभ हो जानेके कारण 'प्रारव्ध' कहाता है। असलमें 'संचित' और 'प्रारब्ध' दोनोंका भतके कभीके साथ सम्बन्ध है। वर्तमान-में जो कर्स हम कर रहे हैं वे 'क्रियमाण' कहाते है, परन्त 'कियकाण'-कर्म ही झट-रो 'संचित'को श्रेणीमें चले जाते हैं। इस जन्मसे **उठकर अगर** हम पिछले जन्ममें चले जावं, तो इस जन्मके जो 'संचित'-कर्य हैं, वे उस जन्मके 'जियमाण'-कर्म थे, और अगर हम इस जन्मसे अगले, आनेवाले जन्मकी द्धित्से देखें, तो इस जन्मने जो 'नियमाण'-कर्म हैं वे अगले जन्मके 'संचित'-कर्म होंगे। असली कर्म, 'लेचित' और 'क्रियमाण'-कर्म है। 'प्रारब्ध' तो 'संचित' ओर 'कियभाण'-कर्म--'क्रियमाण'-कर्म जब 'संचित' वन जाते हें—इनके फलके प्रारंभ हो जानेका नाम है। इसीलिये जब कोई अच्छा या बुरा फल दीखने लगता है, कर्मका अच्छा या बुरा फल प्रारंभ हो जाता है, तब हम कहते हैं-- 'प्रारक्षमें ऐसा लिखा था'। बिना फल प्रारंभ हए कैंसे कहें--'प्रारब्धमे ऐसा था'। एक आवसीको बैठे-बैठे सांप आकर इस गया। जवतक नहीं उसा तबतक हम नहीं कहते कि 'प्रारब्ध' ऐसी थी, जब उस गयां तव कहते हैं कि 'प्रारव्थ'में ऐसा लिखा था। तब इसलिये कहते हैं पर्योक्ति उस समय फल मिलना प्रारंभ हो गया बीखने लगता है।

नया 'जियमाण-कर्म' इस जन्ममें स्वतंत्र रूपसे हो सकता है ?--

'कर्ल'-सिद्धान्तकी वास्तियक समस्या 'कियमाण'-कर्मकी है। जो कर्म हम इस समय करने लगे हैं वह जिल्कुल नया, स्वतन्त्र कर्म है, या यह किसी पिछले कर्मका फल है, यह किसी कारणका कार्य है, या एक नया कारण है जो किसी अगले कार्यको उत्पन्न करनेवाला है ? इसी प्रक्रक हलमें 'भाग्य' या 'पुरुषार्थ'की समस्याका हल छिपा है। इस प्रक्रमके दो उत्तर तो स्पष्ट है। एक तो यह कि 'कियमाण'-या कोई स्वतन्त्र पर्य नहीं है, कार्य-कारणपी अनन्त-भालते चली जा रही लड़ीकी यह एक कड़ी है, वीसनेकी यह एक स्वतन्त्र पर्य योखता है, पर्य वास्तवमें पिछले कबींका यह एक है, यह ऐता ही होना है, इससे फिर नहीं हो सकता। को विचारक कर्मने किडानकों कार्य-कारणका सिद्धान्त ही यानते हैं वे इसके अतिरिक्त बूक्ती पात कैंसे कह सकते हैं ? इसींजिये कर्मका सिद्धान्त पानवेगाले प्रायः 'काण्यनावी' (Fatalista) हो कर्ति हैं, जो-कुछ हो रहा हे उसे अभिड, अवस्थायी सानते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता—ऐसा मानते हैं। इस प्रक्रमका बूक्तरा उत्तर यह हं कि 'कियमाण'-कर्म एक स्वतन्त्र कर्म हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, किसी विचले वन्धने हम बंधे नहीं। यह रिद्धान्त 'पुरुवार्यवादियों' (Free-willists) का है, परन्तु इस सिद्धान्तको सानतेरी कार्य-कारणके नियमको छोड़वा पड़ता है। इन वो उत्तरींके अतिरिक्त इस प्रक्तका एक तीसरा उत्तर भी है—यह उत्तर आर्थ-संस्कृतिका है।

#### कार्य-कारण तथा कर्मके सिद्धान्तमें भेद--

तीसरा उत्तर यह है कि कार्य-कारणके नियम और कर्मके सिद्धान्तलें जहां समानता है वहां उस समानताके साथ एक भिन्नता भी है। कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत्का नियम है, आग-पानी-हवाका नियम है, कर्मना नियम आध्यात्मक-जगत्का नियम है, उस जगत्मा नियम है जहां 'चेतना' नामकी पंच-तत्त्वीरी भिन्न सत्ता काम करने लगती है। भौतिक-जगत् स्वतंत्र जगत् नहीं है, दूसरे किसीके अधीन है। यह दूसरा कीन है? कोई कहता है, परमात्मा है, पोई कहता है 'नियम' (Law) है---परन्तु जो-कुछ हो, भौतिक-जगत् स्वतन्त्र नहीं है, परमात्मा मानो तो औ, न

मानो तो भी, गह कार्य-कारणके महान् नियमके अधीन है, उससे इधर-उक्तर नहीं हो सकता। आत्य-तत्त्वके साथ यह बात नहीं है। आत्म-तत्त्व थौतिक पदार्थीसे एक भिन्न तत्त्व है। वर्तमान विज्ञान इसे 'आत्म-तत्त्व' न कहकर 'चेतना' (Consciousness) कहता है । 'चेतना' कहनेपर भी जो बात हम कह रहे हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कहना चाहते हं कि 'आत्म-तत्त्व'में-- 'चेतना'में--स्वतन्त्रताकी अनुभूति प्रत्येक व्यक्तिको होती है । इसमें सन्वेह नहीं कि मै चारों तरफ़से बंधा हुआ हूं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि में अनुभव करता हूं कि में इन वन्धनोंमेंसे निकल भी ककता हूं। कीन नहीं अनुभव करता कि ये बन्धन भेरे स्वाभाविक वन्यन नहीं हैं। जब हम किसी रोगीको देखते हैं तब पूछते हैं---तुम रोगी वधों हो ? स्वरूथ व्यक्तिको वेलकर तो कोई नहीं पूछता, तुम स्वरूथ वयों हो ? अस्वस्थ व्यक्ति हर समय स्वस्य बननेके लिये प्रयत्न करता ही रहता है, अरे ही स्वास्थ्यके पीछे भागता-सागता वह गर ही जाय । बन्धनोंकी लोड़नेके लिये, राजतासे नीरोग होनेके लिये, दुःखोंकी उलझनोंको काटकर सुलके लिये 'जेतना' की यह साग-बोड़ क्या तिद्ध करती है ? क्या यह सिद्ध करती है कि हम बन्भगोंमेंसे निकल ही नहीं सकते, या यह सिद्ध करती है कि जन्थनोमेंसे निकलनेके लिये ही हम पैदा हुए हैं । हर प्राणी, हर बन्धनकी तो इनेके लिये, हर समय झडका दिया करता है, स्वतन्त्र होना चाहता है, वन्यनीति स्वत होना जाहता है, वंधे रहना नहीं चाहता, बन्यनको देखकर जिस किसी उपाधसे, सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता है। इससे नया यह पता नहीं चलता कि नंबनोंमें बंधे रहना नहीं, कार्य-कारणमें उकसे रहना नहीं, इस उल्झनमेंसे निकल जाना उसका स्वभाव है। पानी गर्ग कर दें, तो पड़े-पड़े वह ठंडा हो जाता है। उयों हो जाता है ?क्योंकि चीत पानीका स्वभाव है । महान्-से-महान् दु:खर्वे पड़ा व्यक्ति भी, स्त्री-पुत्रके वियोगसे पागल हो जानेवाला भी कुछ देरके बाद फिर हंसने-खेलने लगता है। नयों ऐसा होता है ?पयोंकि 'आत्य-तर्ज'—'चेतना'—सदा बन्धनोंसे निफलने की दिशाकी सरफ़ जा रही है, वह बंध नहीं रही, बुबस हो रही है--धीरे-बीर परन्तु कितने ही भीरे हो, यह कर्मीना अनन्त-कालका रास्ता उसे मोक्षकी तरफ़, सच्चिदानन्वकी तरफ़ ले जा रहा है। अनुष्यमें ही नहीं, पशु-पशीरकर्ये बन्धनसे निकल जानेकी एक प्रवल भावता है। आग-पानी-हवामें, भौतिक-जगत्के किसी तस्वयें तो ऐसा नहीं । वे तो कार्व-कारणके निवसरे ऐसे जकड़े हुए हैं कि करोड़ों वर्षोंसे इधर-से-उधर नहीं हिले, उक्ती विश्लेषता ही उनका कार्य-कारणके निवधमें बंधे रहता है। परन्तु मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पंतमे ? ये जबसे सुष्टिमें आये तशीस उस अनन्त सच्चियानन्तकी तरफ़ मुंह उठाये आगे-ही-आगे बढ़े जा रहे हैं, उराकी खोज कर रहे हैं, हर बन्धनसे बिद्रोह कर रहे हैं, इनके गलेकों कर्सीके बड़े-बड़े मजबूत रस्ते पड़े हैं, परन्तु उन रस्सोंको लोड़नेके लिये ये लगातार शटके-पर-शटके दिया वारते हैं। इस सबका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि यद्यपि 'आत्य-तत्त्व'--'चेतना'--वत्थनमें है, तथापि इसका स्वभाव बन्धनमें पड़े रहनेका नहीं है। यह बन्धनमें आया है बन्धनमेंसे निकलनेके लिये, कर्ममें फंसा है कर्मकी काटनेके लिखे, कार्य-कारणमें उलाता है कार्य-कारण-की गांठको खोलकर उससे नहीं, परन्तु उसमेंसे, स्वतंत्र हो जानेके लिखे ।

'कार्य-कारण' तथा 'कर्ष' के नियममें यही भेद है। 'कर्म', इसमें सन्देह नहीं, 'कार्य-कारण' का ही नियम है, परन्तु भेद यह है कि 'कार्य-कारण' जड़-जगत्का, 'कर्म' चेतन-जगत्का नियम है, 'कार्य-कारण' अन्धा नियम है, 'कर्म' खुजाखा नियम है, 'कार्य-कारण' प्रकृतिका नियम है, 'कर्म' आत्म-तस्वका नियम है, प्रकृतिका स्यभाव ही 'कार्य-कारण'के अटल नियममें जकड़े रहनेका है, आत्म-तस्वका स्वभाव ही वन्धनसे निकलनेका, कर्मो- की भारी-भारी वेड़ियों और हथकड़ियोंको काट देनेका है। अगर आत्म-तत्त्व एक स्वतन्त्र तत्त्व न होता, अगर पंच-महाभूतोंकी ही यह उपज होता, तब प्रकृतिकी तरह यह भी कार्य-कारणकी बेड़ियोंमें जकड़ा रहता, तब जो हो रहा है वह अवदयंभावी होता। हां, तब हम अगला-पिछला जन्म न भानते, यही जन्म मानते, परन्तु केवल इस जन्मको मानते हुए भी हमें कार्य-कारणकी अवदयंभाविता अवदय माननी पड़ती। आर्य-संस्कृति ऐसा महीं मानती। उसकी वृष्टिमें आत्म तस्य प्रकृतिसे एक भिन्न तत्त्व है। यह जबतक प्रकृतिके साथ अपनेको एक किये बैठा है तथलक कार्य-कारणकी उलहानमें पड़ा हुआ है, जहां इसने अपने स्वक्षको पहचाना, यहीं यह कार्य-कारणके बन्धनरो साफ निकलकर वाहर आ खड़ा होता है। इसीको कर्षका सिद्धान्त कहा जाता है—आत्मा कर्ष करनेमें स्वतन्त्र है—यह कहा जाता है।

तो किर क्या स्थित हुई? क्या 'कियमाण'-कर्म अवव्यंभावी हैं, जन्मजन्मान्तरके जक्के परिणाम हैं, या स्वतंत्र—इस जन्ममें एकदम वथे—भी
हो सकते हैं ? आर्थ-संस्कृतिकी जिस विचारधाराका हमने अभी उल्लेख
किया उसके अनुसार थे दोनों हो सकते हैं। कर्म, कार्य-कारणका ही एक रूप
है, इसिलये हमारे 'कियमाण'-कर्म, वे कर्म जिन्हें हम इस जन्ममें, इस
समय कर रहे हैं, पिछले कर्मोंका भी फल हो सकते हैं, कार्य-कारणकी
शृंखलामें एक कड़ी ही हो सकते हैं, और क्योंकि आत्म-तत्त्वकी नींव ही
स्वतन्त्रतापर खड़ी है, इसिलये थे 'क्यिमाण'-कर्म आत्म-तत्त्वके इस जन्मके
सर्वथा स्वतन्त्र कर्म भी हो सकते हैं। इन्हें पिछले जन्मोंका फल या इस जन्मके
स्वतन्त्र कर्म भी हो सकते हैं। इन्हें पिछले जन्मोंका फल या इस जन्मके

कमंके सिद्धान्तको माननेमें सबसे बड़ी निराशाकी बात यह आ पड़ती है कि हम अपनेकी स्वतंत्र कर्म करनेमें, पुरुषार्थ करनेमें अशक्त पाते हैं, जन-कुछ वैय, भाग्य शमझने लगते हैं। आर्य-संस्कृतिका कहना है कि 'आत्म-तत्त्व' यथार्थ-स्वरूपको समझ लेने हे यह निराजा जाती रहती है। 'आत्म-तत्त्व' कर्वित बंधा है, कार्थ-कारणके इचर-उचर नहीं जा सकता—यह बात ठीक है, परन्तु यह बात भी उत्तनी ही ठीक है कि इसमें स्वतंत्र कार्य करनेकी उप भावना भी अन्तीनिहत है। आत्म-तत्त्वका यह स्वतंत्र कर्तृत्व हम सक्को बीखता है, इसे किसी युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवश्य-कता नहीं रहती। अगर स्वतंत्र कार्य करनेकी भावना भी कर्मोका फठ है. कार्य-कारणके नियमका ही परिणाम है, तब तो यह विवाद एक शब्दाइंवर-भात्र रह जाता है। हमारा काम तो इतनेसे ही चल जाता है कि जीव बंधा ही बंधा न रहे, स्वतंत्र भी काम कर सके, भाग्यकी छोरसे ही लटका न रहकर पुरुषार्थ भी कर सके।

कार्य-कारणके नियमके पीछ जलते हुए कर्मके सिद्धान्तको जन्म पेनेवाली आर्य-संस्कृति कर्मके सिद्धान्तसे इतनी परास्त नहीं हुई थी कि वह आत्म-तरवकी स्वतंत्र-क्रिया-शक्तिको भूल जाती । कर्मका सिद्धान्त जहां आर्य-संस्कृतिका जूल-तस्व है वहां आत्माके स्वतन्त्र-कर्त्तृत्व—'स्वतंत्रः कर्ता'—का सिद्धान्त भी उसका उत्तना ही बड़ा भूल-तस्व है। हम बंबे हैं, परन्तु बन्धन काट सकते हैं; उलझे हैं परन्तु उलझनमें से निकल सकते हैं; कर्मके चक्करमें आ पड़े हैं परन्तु इस चक्करमेंसे बाहर भी आ सकते हैं; हम परतन्त्र हैं, कर्मके अधीन हैं, परन्तु स्वतन्त्र भी हैं, कर्मके स्वामी भी हैं। प्रजन यही है कि यह कैसे ?

यह इस प्रकार । 'जिप्रमाण'-कर्मके विषयमें ही तो हमें निक्चय करना है कि यह पिछले कर्मोका ही परिणाम है, या इस जन्मका ही नया कर्म है ? 'जिप्यमाण'-कर्म दो तरहका हो सकता है—'वैप्रक्तिक' या 'साशाजिक' ।'वै-प्रक्तिक' वह जिसका हमारे निजके साथ संबंध है, दूसरोंके साथ कोई सम्बन्ध

नहीं। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, पिरते हैं। भूख लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया। इन कर्मोंमें भी 'अवश्यंशाबिता' ओर 'चर्क' है, परन्तु वे हमारे लिये कर्मोंकी कोई समस्या नहीं खड़ी करते । भूख लगनेपर खायोंने तो तुष्ति अवस्य होगी, पेट अवस्य भरेगा, भरकर पेट काम करेना, भोजन पच जायगा, फिर भूख लगेगी-यह अवध्वंशाविता है, और इसके साथ तृष्ति और भूखका चन्न भी चल पड़ेगा। परन्तु कर्मके सिद्धान्तकी जो उलझन है, वह यह नहीं है। उलझन कहां आती है ? उलझन आती है उन कर्नोमें जिन्हें 'सामाजिक' कहा जा सकता है । 'सामाजिक'-कर्गींसे हमारा अभिप्राय उन कर्मोंसे है, जो करते तो हम हैं, परन्तु उनका संबंध हगारे निजसे होता हुआ भी दूसरोंसे भी कम नहीं होता। हमने किसीको कोधमें आकर मार डाला, पकड़े जानेपर साफ़ छठ बोल दिया, इन्कार कर दिया, किसीके घर डाका डाला या सेंघ लगायी, दूराचार किया-ये सब बातें करते ती हम हैं, परन्तु इनका सम्बन्ध दूसरोंसे होता है—समाजसे होता है। कर्मोंके सिद्धान्तको जटिलता इन्हीं 'सामाजिक'-कर्मेकि सम्बन्धमें है, और यह जिंदिलता यही है कि ये कर्म अगर कार्य-कारणकी शृंखकाके परिणाय हैं, अगर 'अवन्यंभावी' हैं और एक 'चत्र'को उत्पन्न कर रहे हैं, तो पाप-पुण्य क्या रहा ? पाव तो पाप तब हो सकता है, और इसी प्रकार पुण्य पुण्य तब कहा जा सकता है, जब वह जान-बूझकर, अपनी इच्छासे किया जाव । को काम होना ही है, हम चाहें, न चाहें, पिछले कर्मीके जोरले होना है, वह न पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है, यह तो टल ही नहीं सकता, उसमें तो हमारा कोई वस ही नहीं है।

असली समस्या, पारमाथिक नहीं लौकिक समस्या, यह समस्या जिसका व्यावहारिक रूपमें हम सबको सामना करना पड़ता है, यह है कि हम जो सामाजिक कर्म करते हैं—किसीको मार दिया, किसीको लूट लिया, फिलीकी उन्नी भवा की—ये हुआरे हाथकी बातें हैं, याय दल ही नहीं सकती रिवारण है उन्न किन्युवर पहुंचलेपर दार्म-लंक्युक्तिया कहना था कि किने कार्य-कारणले विवारणों तथह एक अन्या निमम नहीं है। यह ईंड-पर्यारणा, अनेताका निमम नहीं, केंसनका निमम है। बीवारपर ईंड फेंगी जावकी हो था जवक्य वीवारणें दबस्यभेगी, किशो समुणापण केंगी जावकी हो नह एक ही स्थानपर खड़ा रहकर चीट भी खा सकता है, एक सरफ्रकी हटकर थोटरी बच भी सकता है। खड़ा रहकर बीवारकी तरह ज्यवहार धरेगा, तो अनेतनकी तरह व्यवहार करेगा—खड़ा रहेगा तो 'अवश्वंभाविता' और चिवार में खंस जावगा, हट जायगा तो इन दोनोंमेंसे निकल जायगा।

## कर्म-चक्रका कारण 'आवेग' है---

इस जातको अभी और अधिक समझनेकी करूरत है। हम कर्मके चक्षे एवों पड़ते हैं? हमने किसीकी कोई चीज चुरा ली, उसने हमें पकड़ लिया, उसे कोध आया, उसने हमें थप्पड़ भारा, हमने बदलेमें मारा, उसे और कोध आया—चक्र चलता गया, चलता गया। प्रश्न यह है कि क्या हम इस 'अववयंभाविता' और 'चक्र'को कहींपर काट भी सकते हैं, या नहीं? आर्य-संस्कृतिकी विचार-धारा यह है कि हम इसे जुक्में भी काट सकते थे, बीचकें भी काट सकते हैं, अन्तमें भी काट सकते हैं, जब चाहें इस चक्रमेंसे विकल सकते हैं, इसलिये निकल सकते हैं क्योंकि हम ईट-पत्थर नहीं, चेतन प्राणी हैं, प्रकृति-तत्त्व नहीं, आत्म-तत्त्व हैं, स्वतन्त्रता आत्म-तत्त्वका जन्म-सिद्ध गुण है, जबतक हम अपने आत्म-तत्त्वको भूले हुए हैं तभीतक हम इस उल्क्षनमें फंसे हैं। यह चक्र चला कैसे? हमने कितीकी चीज चुराई थी। अगर हम लोभ न करते, दूसरेकी चीज न चुराते, तो यह

चक कैसे चलता ? चुरानेपर जब उसने हमें कारा तब हम कोधमें आकर प्रतिकिया व करते, अपने अपराधको स्वीकार कर रहते, तो यह कक कैसे चलता ? चलते-चलते किसी क्षण भी हम दोध छोड सकते है. अपना अपराध स्वीकार कर सकते थे। इसका अर्थ यही है कि किसी सपय भी हल कर्मकी 'अवश्यंभाविता' और 'चत्र'मेंसे नियल सकते थे। यह कहना कि जिस समय हमने पहले-पहल चीज चरायी भी उस समय ही हम चोरी करने-न-करने-में स्वतंत्र नहीं थे, कर्यांके लेखेके अनुसार हमें चोरी करनी ही थी, यह विधिका विधान था, टल नहीं सकता था--यह एहनेके समान है कि 'आत्म-तत्त्व' आस्म-तत्त्व नहीं हे, ईट-पत्थर है। यह तो हम देखते हैं, अनभव करते हैं कि कोथ हमें आता है, हम चाहें तो कोपको दबा भी सकते हैं, लालच हमें पराभुत कर देता है, हम चाहें तो लालचको जीत भी सकते हैं, बदलेकी भावना सिरपर सवार हो जाती हैं, हम चाहें तो इस भावनासे ऊपर भी उठ सकते हैं, काममें आदमी पागल हो जाता है, सोच-रामक्षसे चले तो कामके वेगको ज्ञान्त भी कर देता है। इरा बातको खुब अच्छी तरहसे समझ लेनेकी जरूरत है कि कर्मके चक्के चल पड़नेका कारण भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है । काल-कोध-लोध-मोह---इन भौतिक नहीं, किन्तु आव्यात्मिक कारणोंसे हम कर्नके चक्रको चलने देते हैं । असंस्य प्राणियोंका कितना ही कर्मका चत्र है जो सिर्फ़ काम-धासनाको काबुमें न रखनेके कारण चल रहा है। लालों-करोड़ों प्राणियोंके कर्स-चन्नके पीछे कोध है, लोभ है, या मोह है। कर्म-चक्रके चलनेमें ये आध्यात्मिक, अर्थात् शरीरसे नहीं अपित मन तथा आत्मसे संबन्ध रखनेवाले कारण हैं, और इसलिये कर्म-चन्नमेंसे निकलनेके आध्यात्मिक ही उपाय हैं। आर्य-संस्कृतिका मूल-तत्त्व यह था कि काम-क्रोध-लोभ-गोह आदि मानसिक विकारोंपर विजय पा लिया जाय तो कर्मका बन्धन, उसका चक

अपने-आप कटकर गिर जाता है, और इनपर धिष्य पाना अपने हाथमें है। भोग-योनि तथा कर्ष-योनि---

काग-क्रोध-लोभ-गोह आदि मनके आवेग हैं। इनके वक्षमें पड़ जानेसे कर्मका चक चल पड़ता है, इन्हें अपने वक्षमें कर लेनेसे चक दूर जाता है। परन्तु इन्हें वक्षमें कर लेना भी तो कोई हंसी-खेल नहीं। अधिक अवस्था तो ऐसी ही होती है जिसमें हम इनके वशमें रहते हैं। इस समस्याको सुलझाने-के लिये आर्य-विचारकोंने 'भोग-योनि' और 'कर्म-योनि'के सिद्धान्तकी कल्पना की थी । आत्म-तत्त्वके विकासकी एक अवस्था तो वह है जिसमें हम इन मनोवेगोंसेंसे बचकर निकल ही नहीं सकते, कार्य-कारणके अटल नियमकी तरह इनके घात-प्रतिघातोंमें थपेड़े खाते ही रहते हैं। यह अवस्था 'भोग-योनि' कहाती है। इसमें हम कर्न करनेमें स्वतन्थ नहीं। जो कर्म हैं, अवद्यंभावी है। कर्म कीन से ? वही--काम, कोध, लोस, मद, मोह, मत्रा-रता आदि ननोवेगोंद्वारा प्रेरित कर्म । पशु-योनि भोग-योनि है । इस योनिमें धर्मवा सिद्धान्त बिलकुल कार्य-कारणके भौतिक-नियमकी तरह अटल कार्य करता है। ये योनियां अनन्त हैं। अनन्त इसलिये हैं न्योंकि कार्य-कारणने नियमके अनुसार चलते हुए काम, कोच, लोभ मोहका अन्तमें अवश्यंभावी परिणाम क्या हो सकता है — यह पाठ आत्म-तत्त्वकें पूरी तरहसे बैठ जाय, सथा जाय, किसीके कहने-सुननेसे नहीं, अपने अनुभव-से उसमें रच जाय कि ये मार्ग एक ऐसे चकको चला देते हैं जिसका कहीं अन्त नहीं--इस पाठको इन योनियोंभें जा-जाकर अनुभवद्वारा हृदयंगम करनेके लिये ये योनियां अनन्त हैं। मनुष्य-जन्म कर्म-योनि है। कर्म-योनि इसलिये क्योंकि इस योनिमें कर्म आत्म-तत्त्वको कार्य-कारणके अटल नियम-की तरह नहीं चिपटता। मोग-योनियोंमेंसे गुजरनेके बाद आत्म-तत्त्वपर यह अमिट छाप तो पड़ चुकी होती है कि कर्मके बन्धनोंमेंसे निकलनेका रास्ता

काय-जोध-लोभ-सोह, आत्मतत्त्वके इन बन्धनोंको काट देना है। सन्ध्यकी इस कर्म-योनियें आकर हमारे हाथमें वह अस्य आ जाता है जिससे हम कर्मके बन्धनोंको, अर्थात् कर्मकी 'अवदयंभाविता' और 'चक्क'को काट सकते हैं, परन्तु हम इसका लाभ उठाते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। जो मनुष्य गनुष्य-जन्मको एक दुर्लभ अयसर समझते हैं, वे इसका लाभ उठाते हैं, जो इस अवसरको खो देते हैं, वे चोरासी लाख घोनियोंमें फिरसे यह सीखने-के लिये चल देते हैं कि काम-बोध आदिके बतामें पड़े रहनेका परिणास स्या होता है ! यह बात ठीक है कि इन योगियोंके जाकर इस बातका ज्ञान नहीं होता कि किस कारणका कौन-सा फल मिल रहा है, न भनव्य-जन्मभें-ही पता होता है कि किस कर्मका क्या परिणाम है-परन्तु इससे कर्मके सिद्धान्तर्भे कोई बाधा नहीं पहुंचती । कर्मकी पाठवास्त्रामेंसे आत्म-तत्त्व एक वहुत लम्बे रास्तेको तय करता हुआ गुजर रहा है। इस लम्बे रास्तेमें यह जो अनुभव प्राप्त करता है वे इसकी 'अवचेतना' (Sub-conscious solf) के हिस्से होते जाते हैं। आजका मनोविश्लेषणवाद कहता है कि हमारी सब प्रेरणाओंका मूल-होत यही 'अवचेतन'-मन है । भिन्न-भिश्त जन्मोंके अनुभव---उनकी अप्रत्यक्ष स्मृति--आत्म-तत्त्वके इसी 'अव-चेतन' का निर्माण धरते चले जाते हैं । हम भिन्न-भिन्न योनियोंमें काम-कोष-लोभ-मोह आदिके जिन अनुभवोंमेंसे गुजरते हैं, वे अनुभव हमारी 'अवचेतना'के हिस्से होते चले जाते हैं, और हमारी 'चेतना'को काम-फोध आदिके ब्रे परिणामोंके-किस कारणका कीन-सा कार्य है-यह जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती, उन परिणामींका स्वाशाविक ज्ञान हमारी 'अवचेतना'का अंग वन जाता है और वही 'अवचेतना' हमारे बिना जाने हमारी 'चेतना'को प्रेरित किया करती है।

हां, तो हम कह रहे थे कि भोग-वोनिमें कार्य-कारणका नियम कास करता

र्ध, कर्म-प्रोतिमं कर्मका लिखांत । श्रोम-पोविषं अत्व-तत्व कर्म जरतेरी रुपतंत्र नहीं होता, धर्म-योगिये एवतंत्र होता है । धर्मका तिहांत पुलतः भोग-वीतिका नहीं, कर्म-वीतिका सिखांत है। इस सिखांतको आस्त्रा यह नहीं है कि हम फर्मीके बन्धनोंसे बंधे हुए हैं, इस सिद्धांतकी आत्मा यह है कि यद्यपि हम विद्यले जन्म-जन्मान्तरयः कर्मीके अथाह बोहाको लिये खड़े हुँ तव भी आरमा अपने निजी रूपमें कर्म करनेमें स्वतंत्र है, और यह स्वतंत्रता का अवसर इसे मसुष्य-जन्ममें ही मिलता है। मनुष्य-जन्म कर्स-सुप्ति है। इस एक जन्ममें इतना सामर्थ्व है कि हम पिछले सभी जन्मोंके 'संचित' कर्मोंको इस जन्मके 'कियमाण'-कर्मसे बदल सकते हैं। आखिर, असली फर्म तो 'फिलमाण'-कर्म ही हैं। जिन कर्मोंको हम 'संचित' फहते हैं वे भी तो किसी समय किये ही जा रहे थे-'कियमाण' ही थे। यह नहीं माना जा सकता कि हरेक कर्म किसी-न-किसी पिछल कर्मका परिणाम है। अगर ऐसा माना जाय तब तो शुरू-शुरूका सिर्फ़ एक कर्म रह जाता है। उस एक कर्मसे-अगर किसी तरह हम अवने उस पहले जन्मको पकड़ पायें जो संभव नहीं है--यह सारा सिलसिका चल पड़ा-यह अवंभव है। क्योंको समस्याका हल तथी निकलता है जब हम यह मानें कि हरेक कर्म पिछलेका परिणाम हो है, परन्तु उसमें इस जन्मका नयायन भी अवश्य है, अगर नयायन न होता, तो आगे-आगेके वार्यी और कर्मीके फलांगें भेद दयां होता ? यह नयापन आत्म-तत्त्वकी अन्तर्निषठ स्वतंत्रताके कारण है, यह नयापन ही वर्भके सिद्धांतकी अन्त रात्मा है। आत्माकी कर्म करनेकी इस स्वतंत्रताके आधारपर ही, विस्कृत नया कर्म करनेकी, विछले किसी कार्य-भारणके बंधन से न बंधे हुए कर्म करनेकी आत्म-तस्वकी सामर्थके सहारे ही आत्मा धर्मीक चक्रमेंसे, विविक्षे विधानसँसे निकल सकता है, जन्म-जन्मान्तरोंकी माथेपर पड़ी लकीरोंको मिटा सकता है।

## वर्म-चक्र कर सकता है---

कर्मका चक्त केसे चल पड़ता है, और यह चन्न कैसे वट की जाता है, यह पुछ जवाहरणांसे स्थप्ट हो जायगा । हम वंटे एक लेख लिख पहे है, ब ी तन्मपताके साथ, दत्त-चित्त होकर । इतनेकें पत्नीने जाकर पुकारा, चली धूम आयें। हम संतला उठे, कोधमें भर गये—इसिलये कि उसे हतना भी ख्याल नहीं कि ऐसे समय जब विचारोंकी धारा एक खास दिशानें तह रही है तब वीचमें उस शृंखलाको न तोड़े। हमने कहा, चुप रहो, काम करने दो । हमारे कोधको देखकर उसे कोध आया-स्योंकि मानलिक-उद्देग छूत की वीमारीकी तरह दूसरेके उद्देगसे वेग ग्रहण कर लेता है। कोघको देखकर कोध बढ़ता है, भयको देखकर भय बढ़ता है, कामको देखकर काम बढ़ता है, लालचको देखकर लालच बढता है। उसने फहा, चुप कैसे रहूं, घूमने का वक्त हो गया है, चलना होगा। हमने लिखना छोड़ दिया, अकड्कर बैठ गये, कह दिया, नहीं चलते-बस, तू-तू, मै-मैंका सिलसिला चल पड़ा, पति-पत्नीमें लड़ाई हो गयी, घंटों वे एक-दूसरेसे नहीं बोले । यह एक छोटे-से कर्म-चक्रका दृष्टांत है। ऐसे चक्र हमारे जीवनमें रोज चला करते हैं, परन्त्र हम जब चाहें वे कट भी सकते हैं। अगर जब हमें काम छोड़कर घूमने चलनेको कहा गया या तब हम चल पड़ते तो यह तू-तू, में-मेंका सिल्लिला न चलता, अगर शांतिसे कह देते, अच्छा, दो-चार सिनटमें चलता हूं, तज भी यामला आहे न बढता । चक्रको चलने देना, न चलने देना अपने हायमें था। हर व्यक्तिके जीवनमें, हर रोज, मानसिक-आवेगोंसे, कर्मके ऐसे छोटे-से चक बना ही करते हैं, आवेगोंमेंसे निकलकर काम करना अपने ही हाथमें होता है, परन्तु हम जरा-जरा-सी बातमें लड़ा करते हैं, छगड़ा करते हैं, एक-दूधरेसे जलता करते हैं, और कर्मका चक्र लम्बा होते-होते कभी-कभी बहुत बड़ा हो

जाता है। पिछले दिनों अधवारोंमें पढ़ा कि दो आतेके लेन-देनवर सुन हो चना। एक लीचीसे किसीने जुता ठीक कराया। सीचीने चार आने सांगे, देने-बालेने तो आ**ने दिये। देकर** वह चल दिया, गांचीने उसे वकड़ **लिया। झग**ड़ा हो गणा, जगहा बढ्ते-बढते हाथापाई होने लगी, प्राहकरो घोषीका गला बबोच किया, मोजीने उसका गला दबोचनेकी कोशिश की। प्राह्मने फोवके आये-गर्मे चाक निकाला और मोबीके पेटमें खोप दिया, यह चिल्लावा और देखते-येखते चल वसा। फितानी छोटी-सी बात थी, फिताना अवंकर परिणाम निफला। इस घटनापर वहे-वहे विचारक मराजवच्यो कर सकते हैं। हो सकता है, यह राव विज्ले जन्मका नाटक इस जन्ममें खेळा जा रहा हो। इस जन्मका मरनेवाला गिळले जन्मका मारनेवाला हो, इस जन्मका मारनेवाला पिछले जन्मका मरनेवाला हो । इस जन्ममें तो यह दो आनेका पहली तारका लेन-देन था, फिर इतनी भयंकर घटना किसी इतने ही भयंकर कारणके विना कैसे हो गयी ? परन्तु फिर प्रवन होगा, अगर ऐसी भयंकर घटना इस जनमभें पहली बार नहीं हो सकती, तो पिछले जन्ममें पहली बार फैरो हुई होगी ? अगर यह माना जाय कि पिछलेसे धिछले जन्यमें हुई होगी, तब ती पीछे-ही-पीछे चलते चल जाना होगा । अगर इससे समस्या हल नहीं होती तब कहीं कोई जन्म तो मानना ही पड़ेगा, जब ऐसी कोई अयंकर घटना इन योनोंके जीवनमें पहली बार हुई होनी। अगर पिछले किसी जन्ममें पहली वार ऐसी घटना हो सकती है, तो इस जन्ममें भी पहली घार हो सकती है। समस्या यह नहीं है कि यह घटना कब हुई, इस जन्ममे पहली वार हुई, या पिछेले किसी जन्ममें पहली बार हुई। यह तो स्वष्ट है कि इस जन्ममें, या पिछले किसी जन्ममें यह अवस्य पहली बार हुई, और जंसे पहली बार हुई, देसे इसे पहली बारमें समाप्त भी किया जा सकता था। हमारी व्याव-हारिक समस्या यह है कि अगर यह घटना कर्गोंकी पिछली किसी श्रृंखलाकी

कड़ी हैं, तो क्या इस शृंखलाको किसी समय आगे बढ़नेमें रोका जा सकता था, पीछे नहीं रोका गया तो क्या अब रोका जा सकता है, और अगर रोदा जा सकता है, तो कैसे ? स्या यह चक अटल है, अधिट है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, या यह टल सकता है ! अगर नहीं टल सकता तो हमारा सब कर्म निरर्थक है, एक सकता है, तभी कर्षकी सार्थकता है। ये सब गृत्थियां वर्तमान घटनाका विश्लेषण करने पर स्वयं खुलने लगती हैं। घटना क्या थी ? भोचीने चार आने मांगे, ग्राहकने दो आने दिये। अगर गोची दो आने लेकर चुप हो जाता, या बाहक चार ही आने दे देता, तन मामला आगे कैसे बढ़ता ? गों भी वो आने लेकर चुप नहीं रहा, प्राहक चार आने देनेपर राजी नहीं हुआ। क्यों ? इसलिये कि दोनों अपने-आपेको भूल गर्वे, बुद्धिसे काम लेनेको स्थानमें मानशिक-आवेगोंसे काम लेने लगे। उनके आस्क तत्त्वपर कोध छा गया, लोभ छा गया, पैसेको दांतसे पकडनेकी भावना छा गयी। अगर वे दोनों जरा सोच-समझसे काम लेते, तो मामला आगे वढ़ ही नहीं सकता था । जीव भोग-योनिमें परतन्त्र है, कर्न-योनिमें तो स्वतंत्र है--चाह उस स्वतंत्रताका उपयोग करे या न करे। मोची और जुता गठवाले-वाला--दोनों भोग-घोनिके जीवोंका-सा बरतने लगे, कार्य-कारणके व्योड़े खाने लगे, कर्म-योनिके जीवका-सा नहीं बरते, गार्व-कारणमेंसे निकलकर कर्मके सिद्धांतसे नहीं चले । परन्तु क्या चल नहीं सकते थे ? सारा प्रक्त तो मानसिक उद्वेगोंमेंसे निकलनका था। मनुष्य-जन्म दिया ही इसलिये गया है कि मनुष्य सोच-समझसे काम ले, अपने स्वतंत्र-कर्नु त्वको जगाये, सनके आवेगोंमें अन्वा होकर न चले । अगर उन दोनोंमेंसे कोई एक भी कोध न करता, तो कर्मका यह चक्र-चाहे जन्म-जन्मान्तरसे, पीछेसे, चला आ रहा हो, या इस जन्ममें पहली बार आगेके लिये बनने जा रहा हो-एकदम ट्ट जाता। कर्मके चक्रका सारा प्रश्न मानसिक-उद्देगोंमेंसे

लिकलवेदाा, काम-कोष-लोख-मोहको जीतने का प्रदन है। इसमेंसे भनुष्य निकला नहीं, और कर्ष-यक दुटा गहीं।

महात्मा गांधीने इसी परीक्षाणको एक शिस्तृत क्षेत्रमें घटानेका प्रयत्न किया था। हथारी सथा अंग्रेज जातिके पारस्परिक कर्मीका छेना-देना देरते चला आ रहा था। वे भारतमें लूट मचा रहे थे, भारत विद्येह कर रहा था । अंग्रेजोंने जो कुछ किया उसकी प्रतिक्रियामें १८५७ मे सदर हुआ। हमारा फोध बढ़ा, जनका और स्थादा बढ़ा। फिया-प्रतिकिया चलती चली जा रही थी, कर्षका चक कहीं दृटता न था। इस बीच महात्मा गांधीने एक नवीन विचारवाराको जन्म दिया । हम विद्रोह करें, परन्त ऐसा विद्रोह करें जिससे प्रतिकिया उत्पन्न न हो, कर्यका चक्र न चले। प्रतिकियाका आधार तो मानसिक-उद्देग है। काम-कोब-लोभ-मोह आदि को आवेशमें जो कार्य किया जायगा उसोको तो प्रतिकिया होगी। हम कोष में किसीको मारेंगे, बही बदला लनके लिये अपना हाथ उठायेगा, प्रेम की चपतपर कौन अप्पड़का जवाब अप्पड़ते देता है ? १९१९ में अमृतसर में जलियानवाला वासको एवंटना हुई, निहत्योंको डायरने गोलियोंसे भूस दिया । देशमें बदलेकी भावना वेगसे उठ खड़ी हुई । लोग घोषमें पागल हो गये। अगर फिर पत्थरका जवाब पत्थरस दिया जाता तो कर्म-चक फिर आगे चल पड़ता । परन्तु ठीक इस समय महात्मा गांधीने कर्म-चकको काटनेका एक नया उपाय देशके सामने रखा । उन्होंने भी विद्रीह किया, परन्तु जिसके प्रति विद्रोह किया उसके प्रति वैर-भावको नहीं उत्पन होने दिया । काम कामको उत्पन्न करता है, कोच कोचको उत्पन्न करता है, लोभ लोभको उत्पन्न करता ह, मोह मोहको उत्पन्न करता ह--इसीसे चन्न चलता है । सकामताके सामन निष्कामता छड़ी हो जाय, फोषक सामने अकोन खड़ा हो जाय, लोभके सामन अपरिग्रह और त्याग खड़ा हो जाय, मोहबे सामने

येशम्य सहा हो जाय, तो चक्र आग-से-आप टूट जाता है, अमला सिलिसला जनने ही नहीं पाता। महास्मा गांधीके सत्यके लिये आग्रह-'सत्याग्रह'— या असत्यसे अलग रहना-'असहयोग'—इस विधि-निवेधारमक आन्दोदन का यही रहस्य है। हिसा एक ऐसा कई है जो अगले कर्मको उत्पन्न कर देशा है, सिलिसलको यहा वेता है, आह्मा ऐसा कर्म है जो कर्मके जैतानकी आंतवी तरह एकके बाद निकलनेवाले दूसरे और दूसरेक बाद तीसरे कर्म को शुरू-शुक्तमें ही काट डालता है। तभी तो संसारमें युद्ध से युद्ध न कका, न कक रहा है, न क्क सकोग-यह सिलिसलेको बढ़ानेका रास्ता है। सहात्मा गांधीकी इस विचारधारा के विश्व-भरमें प्रवाहित होनेसे, आर्य-संस्कृतिको इसी दृष्टिकोणसे सोचने से युद्ध क्क सकते हैं। आर्य-संस्कृतिको विचार-धारा है—'अक्रोधेन जयेत् कोधं असाधुं साधुना जयेत् । जयेत् कदर्यं दानेन सत्येनालीकवादिनम्।'

आवेगोंसे कर्मोंका बन्धन चलता है, आवेग ही कर्म-चक्रके मूल-स्रोत हैं। इस चक्रमेंसे निकलनेका रास्ता आवेगोंमेंसे निकल जाना है। उद्देग मनुष्यको अन्धा बना देता है, उसके स्वतंत्र-कर्तृ त्वको उससे छीन लेता है, उस समय आत्म-तत्त्व स्वयं कुछ नहीं करता, परिस्थितियां उसे नचाती हैं, कार्य-कारणकी श्रृंखलामें उसकी छीछालेदर होती है। उद्देगके पीछे भोग-पोनिके जीव चलते हैं। कर्म-योनिका उद्देश्य मानसिक-उद्देग, काम-कोध आदिमेंसे निकलकर तर्कके, बुद्धिके, सोच-समझके क्षेत्रमें आ जाना है, अंधी अवित्योंके थरेडे खानेके स्थानमें मनचाहा संसार बनाना है। मोग-योनिमें कर्म कार्य-कारणके नियमके अनुसार चलता है। उस योनिमें जो होगा अटल नियमानुसार होगा। उस योनिमें कर्मके प्रेरक कारण काम-कोध-लोभ-मोह हैं, 'मानसिक-उद्देग' (Emotions) हैं। भोग-योनिमें मान-सिक-उद्देगोंसे धकेला हुआ प्राणी काम करता है। उस समय आत्म-तत्त्व

अपनेको कर्म करनेमें स्वतंत्र अनुसव नहीं करता, वह जो करता है इसलिये करता है, ज्योंकि उससे भिन्न कर ही नहीं सकता, इस योनियें काम-कोध कर्मों के ही अवद्यंभावी परिणाम हैं, इनपर विजय नहीं पाया जा सकता। कर्म-योनिमें ऐसा नहीं है। इस योनिमें 'मानसिक-उहुंग' शी कर्मके प्रेरक कारण हो सकते हैं, प्राणी मानसिक उद्देगोंको मसल भी सकता है, बुद्धिसे, तर्कसे, सोच-समझ (Reason) से भी फाम कर सकता है। इस समय कलिक सामने तो रास्ते हर समय खुले रहते हैं। एक रास्ता तो वह है जो कार्य-कारणका अवश्यंशाबी परिणाम है, जो रास्ता भोग-योनिमें चल रहा है। परन्तु कर्म-पोनिमें एक दूसरा रास्ता भी हर समय खला है। इस योनिमें, आत्म-तत्त्व, अपने अन्तर्निहित स्वतंत्र-कर्त् त्वके कारण कार्य-कारणकी भूंखलाको तोडकर, भानसिक-उद्देगोंके धीछे चलनेके स्थानमें उन्हें वृद्धि तथा तर्कने पीछे चलाकर, एक जिलकुल नये रास्तेको भी पकड़ सकता है। कई मनुष्य मनुष्य होते हुए भी भोग-पोतिक रास्तेपर ही चलते हैं। काम-कोध आदिमें अन्धे हो जाते हैं, अपने स्वतंत्र-कर्म करनेके सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते, परन्तु मनुष्य वही है जो आत्म-तत्त्वके स्वतन्त्र कर्त् त्व-ना प्रयोग करे, बुद्धि और तर्ककी आंखोंसे आगे-पीछे देखता हुआ कर्मके नकमें बंधनेके स्थानमें उसमेंसे निकलनेका प्रयत्न करे। ऐसा प्रयत्न करनेका सामर्थ्य अन्य किसी जन्ममें प्राप्त नहीं होता, केवल मनुष्य-जन्ममें प्राप्त होता है। मनुष्य-जन्ममें भी सामर्थ्य-भर प्राप्त होता है, यह मनुष्यकी इच्छापर निर्भर है कि वह इस सामर्थ्यका उपयोग करे, या न करे। जो उपयोग करता है वह क्रीधका बदला कोधसे नहीं लेता, वह क्रोधके बदलेमें चान्तिका स्रोत वहा देता है, घृणाका उत्तर घृणासे नहीं देता, घृणाकी प्रति-कियामें प्रेमकी रागिनो अलापने लगता है, मानसिक-उद्देगोंमें उलझनेके स्थानमें इनमेंसे निकल जाता है । आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि कर्मकी

गांठोंको खोलनका, कर्मके दुर्गम च्यूहकेंसे निकलनेका यही असली रास्ता है।

प्रश्न यह रह जाता है कि काम-कोध आदि मानसिक-उद्वेगोंको हम जीत राकते हैं या नहीं ? कहीं ये पिछले जन्मके ही अमिट बन्धन तो नहीं ! आर्य-संस्कृतिके पास इस प्रक्रिका उत्तर यही है कि मोग-योनियें तो मानसिक-उद्वेग काय-कारणके निषमानुसार चलते हैं, परन्तु कर्श-योनिसें संचालन कर्मके सिद्धान्तसे होता है । हम चाहें इनको दवा दें, चाहें न दबायें, चाहें सच बोलें, चाहें झठ बोले-इस योनिमें आकर जीव कर्म करनेमें स्वतंत्र हो जाता है । और, नपा हम इस बातको अपने जीवनमें देखते नहीं ? हम क्रीवर्षे हैं--क्या क्रीब एक ऐसा आवेग है जितसे हम अपने को छुड़ा नहीं सकते ? ऐसी फोई बात नहीं है। कोघफे समय हम कोघका विश्लेषण करने लगे--क्यों श्रोध आया, क्या यह ठीक है या गलत--इन बातोंपर सोचन रुगें तो कोध एकदम काफ़ुर हो जाता है। प्रत्येक मान-सिक-उद्वेगकी यही अवस्था है। मानसिक विकारके बादल आत्म तत्त्वपर तभीतक छापे रहते ह जबतक हम बद्धिके प्रकाशसे उन्हें छिन्न-भिन्न नहीं कर देते। जहां बुद्धिकी आंखसे देखा वहीं उद्देग समाप्त ही जाता है। काम-क्रोध आदिमें अन्धापन इन उद्वेगोंका सहचारी गुण है। जहां बुद्धि या तर्कंकी आंख खुली वहीं मनुष्यको अन्धा बनानेवाले ये मानतिक-विकार समाप्त हो जाते हैं। कर्म-योनिमें तर्क है, भोग-योनिमें नहीं। कर्म-योनिमें तर्ककी रात्ता सिद्ध करती है कि काम-कोध पिछले जन्मके अभिट बन्धन नहीं, कट सकनेवाले बन्धन हैं, और इसीलिये आर्य-संस्कृतिके सभी शास्त्र एक-स्वर होकर, एक ही पुकारसे मनुष्यको जना रहे हैं- 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत'-उठो, जागो, ज्ञानी पुरुषोंके चरणोंमें जाकर आत्म-तत्त्वको पहचानो-वयोंकि जिस धुमरघेरीमें हम आ पड़े हैं उसमेंसे मनुष्य-जन्ममें ही निकला जा सकता है, दूसरे किसी जन्ममें नहीं।

# آ قو

### PTD-WIFE

आत्म-तत्त्व एक यथार्थ-सत्ता है--

हम नदीके तटपर खड़े हैं। जलकी असीम राजि एक तरफ़से आती है, दूसरी तरफ़ निकल जाती है। यह असीम जल-राजि कहांसे आती है, कहां चली जाती है—इसे हम नहीं देख पातें। परन्तु क्या नदीका प्रवाह सिर्फ़ उतना है जितना हमारी दृष्टिके सामने है ? नहीं, जितना हमें दीख रहा है वह उस जल-प्रवाहका सौवां हिस्सा भी नहीं जो पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। जीवन-रूपी नदीके इस विशाल प्रवाहमें हम एक बिन्दुपर खड़े हैं। यह जीवनका प्रवाह इस बिन्दुके पीछे कहांसे आता है और इसके आगे कहां चला जाता है—इसे हम नहीं देख पाते। परन्तु नहीं देख पाते, तो क्या हमारा जीवन सिर्फ़ वह बिन्दु है जो हमें दीख रहा है ? क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा ?क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा ?क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा ?क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा ?क्या इस बिन्दुक्त निकलकर जहां हम खड़े हैं यह वहांसे आगे नहीं चला जा रहा ? कितनी अस्वामाविक-सी बात मालम पड़ती है। साठ-सत्तर-अस्सी बरस हम इस जीवनमें बिताते हैं। यह जीवनका स्रोत जब हम जन्मे तभी फूटा, और जब हम कूचका डंका बजाते चल दिये

तव यहीं युष्य गण - यह कैसे हो जफता है ? ये साठ-रालर-अस्सी वरस पवा एक खेल है ? यह सब गोरखवंचा क्या है ? हम संसारमें आये । क्यों आये ? वया रजन्वीर्वके संयोगमानके हम पैता हो गये, क्या इतने मामसे एक विकाय वर्ग गया, नैपोलियन वन गया, अंकराखाय यन गया, उपानन्द वन गया, गांधी वन गया, दूसरा जन्मसे ही फोड़ी बन गया, अंधा वन नया, अपाहिज बन गया । हमने जीवनमें कई काम कर डाले, कुछ पूरे हए, कुछ अब्रे रहे। इन अब्रोंको छोड़कर हम चल दिये, बेठे-बैठे हमें ब्लावा आ गया। यया इन काशोंमें हाथ डालनेका एक हंसी-खेलके सिवा फोई यतरवत नहीं था ?--ये प्रक्रन हैं जिनकी तरफ़ प्रत्येक व्यक्तिका बरबस व्यान जाता है, हमारा ही नहीं, जबसे मनुष्य-समाजने चिन्तन शुरू किया, तवसे मनुष्यको ये प्रदन व्याद्यल करते रहे, और वह इनका हल ढुंढ़ता रहा। आर्य-संस्कृतिके विचारकोंने इन प्रश्नोंकी बहुत गहरी मीमांसा की थी। वे इस परिणायपर पहुंचे थे कि जिस प्रकार नदीका प्रवाह पीछेसे आता है, आगे चला जाता है, सामने जो-कुछ है वह असलका वहत थोड़ा-सा हिस्सा है, इसी प्रकार जीवन रूपी नदीका प्रवाह पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। यह जीवन जो हमारे सामने है, वह असल जीवनका एक अत्यन्त छोटा-सा हिस्सा है। हमारी सत्ताका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ही आगे है। वर्तमान तो इस महान् जीवन-प्रवाहमें एक छोटा-सा विन्दू है। हम पिछले प्रवाहको लेकर आते हैं, इस जीवनके प्रवाहको अगले प्रवाहमें जिला देते हैं। आज यहां हमारे सामने जो-कुछ है, पौषेकी तरह फट रहा है, उसका वीज पिछले प्रवाहमें पड़ा हुआ है, और आज जो बीज इस प्रवाहमें पड रहा है, उसका अंकुर अगले प्रवाहमें फूटनेवाला है। यह जीवन एक रोज नहीं, तमाज्ञा नहीं, रज-वीर्यका संयोग-मात्र नहीं। यह किसी महान व्यवस्थाका अंग है। रज-वीर्यका संयोग होना तो जरूरी

है, परन्तु इतनेमात्रसे नेपोलियन और सिकन्दर हो जाते, दयानन्द और गांधी हो जाते, तो आयेदिन इनकी बहार होती। पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में जैसे नदीका प्रवाह बहता जाता है, वैसे भिन्न-भिन्न जन्मोंमें जीवन का प्रवाह वह रहा है—बही प्रवाह जो पहाड़पर था मैदानमें वह रहा है, बही जीवन जो एक जन्ममें था दूसरे जन्मोंमें बढ़ता जाता है। नदीके पाट नदी नहीं, पाटोंमें बह रहा जलका प्रवाह नदी है, इसी प्रकार हमारे ये भिन्न-भिन्न दारीर जीवन नहीं, इन दारीर-रूपी पाटोंमें पीछेसे आ रहा और आगे बढ़ा जा रहा प्रवाह ही जीवन है, यही आत्म-तर्च है।

आर्य-संस्कृतिके विचारकोंका कहना था कि आत्म-तस्य एक यथार्थ सत्ता है, वैसी ही धथार्थ-सत्ता जैसी इस शरीरकी यथार्थ-सत्ता है। यह भी है, वह भी है। बरीर आत्म-तत्त्व नहीं, आत्म-तत्त्व बरीर नहीं। दोनों एक-दूसरेसे भिन्न हैं । जैसे यह जीवन सिद्ध करता है कि पिछला और अगला जीवन है, वर्तमान, बिना भूत और भविष्यत्के हो नहीं सकता. वैसे इस शरीरका होना भी सिद्ध करता है कि शरीरके अतिरिक्त कोई गाला-तत्व है, ऐसा तत्व जिसके वगैर यह शरीर टिक ही नहीं सकता। किसी मकानमें विस्तर बिछा हो, तो क्या समझा जायगा ?क्या यह समझा जायगा कि बिस्तरके सोनेके लिये बिस्तर विछा है, बिस्तर जिस्तरपर सोता है, या यह समझा जायगा कि किसी आदमीके सोनेके लिये विस्तर बिछा है ? शरीर भी एक प्रकारका बिस्तर नहीं तो क्या है ? शरीरके लिये ही शरीर नहीं हो सकता । विस्तर तो किसीके लिये है, उसके लिये जो विस्तरते अलग है, विस्तरका इस्तेमाल कर सकता है। शरीर भी किसी दूरारेके लिये हैं, किसी ऐसेके लिये जो घरीरले अलग है, और घरीरका इस्तेमाल कर सकता है। जो शरीर नहीं, शरीरसे अलग है, जिसके लिये शरीर है, जो शरीर के लिये नहीं, वही आत्म तत्त्व है।

### थात्म-तत्व तथा शरीरका संबंध----

आत्म तत्व वारीरसे अलग ही हो, और इन दोनोंका आपसका कोई सम्बन्ध न हो, ऐसी बात भी नहीं है । इन दोनोंका एक लास सम्बन्ध है, और वह सम्बन्ध वही है जो दीखता है। यड़े-छोटे, अधीर-गरीब, अच्छे-ब्रे तनको दीखता है कि करीर आत्माके भोगका साधन है। आत्मा और शरीरका जास्तविक सम्पन्य भोवता और भोग्यका, कर्ता और वर्मका, साधक और साधनका संबंध है। इन दोनोंके इस सम्बन्धको युक्तियोंसे सिद्ध फरनेकी आवश्यकता नहीं, यह सम्बन्ध स्वभाव-सिद्ध है । अनुष्य हो नमानवे रह तकता है, सकान पनुष्यमें नहीं रह सकता, वेतन ही जङ्का उपभोग कर सकता है, जड़ चेतनका उपभोग नहीं कर सकता, अपीर ही आत्माका साथन हो सकता है, आत्या अपीरका साधव नहीं हो सकता । अजल बात तो यही है, परन्तु फिर भी व्यवहारवें ऐसा नहीं दीखता। हम अरीरको साधन समझकर नहीं बलते, अरीरको ही सब-कुछ सनव कर चलते हैं। शरीर दुःखी हो तो हम दुःखी, शरीर सुखी हो तो हम पुली, वरीरको ही हम सब-कुछ मानकर अपना सारा व्यवहार चलाते हैं--इसका क्या कारण है ? अगर आत्न-तत्त्व है, और अगर शरीर ही आता-तत्त्व नहीं, तो भारीरके दृ:खी होनेसे हम क्यों अनुसब करते हैं कि सारा दुःख हभीं पर आ पड़ा, सुखी होनेसे क्यों अनुभव करते हैं कि अब हमें और किसी जीजकी आवश्यकता नहीं।

इस ज्यानहारिक समस्याका उत्तर हमारे ज्यवहारते ही मिल जाता है। मैं मकान बनाता हूं, मोटर ख़रीबता हूं, वाग लगाता हूं, मुझे यह लाष्ट्र अनुभव है कि मैं मकानके लिये नहीं हूं, मकान मेरे लिये हैं, मैं मोटरके लिये नहीं हूं, मोटर मेरे लिये हैं, मैं बगीचेके लिये नहीं हूं, बगीचा मेरे लिये हैं।

परन्तु क्या हम नहीं देखते कि मकान हाथसे खो जानेपर मनुष्य अपनेको खो बैंडला है, मोटर छिन जानेपर वह अपनेको छिना-सा अनुभव करने लगता है, वगीचा उजद जानेपर वह उजड़ा-उजड़ा फिरता है। अगर हम अपनेको भकानसे, मोटरसे, बगीचेसे अलग अनुभव करें, तो इनके बननेसे हम अपनेको बनता-सा, इनके बिगडनेसे अपनेको बिगड़ता-सा न मानने लगें । ये चीचों हमसे अलग हैं, हमसे भिन्न हैं--इसे मुर्ख-से-मुर्ख व्यक्ति भी जानता है, परन्तु जानता हुआ भी अपनेको इनमें इतना छो देता है कि इन वस्तुओंको 'में' समझकर ही वह दुनियाँमें चलता-फिरता है। ठीक इसी तरह यह शरीर 'मैं' नहीं हूं, यह शरीर मेरा मकान है, मेरा साधन हैं, मेरा भोग्य है। वह 'मैं', जो असलमें 'मैं' है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह अलग है जैसे यह शरीर मकानसे, बाग-बगीचेसे अलग है। और, जैसे भैने, मकान-बाग-बगीचेसे अपनेको भिन्न जानते हुए भी अभिन्न बना रखा है, वैसे शरीरमें रहनेवाले आत्माने शरीरसे भिश्न होते हुए भी अपनेको शरीरसे अभिन्न बना रखा है। आर्य-संस्कृति ठीक इस विन्दुपर आकर समस्याकी उलझनको पकड़ लेती है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्माका सावन है, आत्मा शरीरका गोक्ता है, शरीर रथ है, आत्मा उसका रथी है-'आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु'—यथार्थ सत्य यही है, परन्त आत्म-तत्त्व शरीरमें अपनेको खोये दे रहा है, स्वयं रथ और शरीर को रथी समझ रहा है, शरीरके लिये अपनेको शिटाये दे रहा है, सिर ऊंचा करनेके स्थानमें झका जा रहा है, --ठीक इसी जगह इस कमजोरीको निकाल देनेकी, गलतीको पकड़ लेनेकी आवश्यकता है। आत्म-तत्त्वने जहां अपनेको शरीरके सामने झुकाया, वहीं आर्य-संस्कृतिने उंगली उठाकर रख दी, और कह विया कि हमारे जीवनकी दिशामें गलतीका श्रीगणेश यहींसे हो रहा है।

#### आत्म-तत्त्वका स्वक्षप----

उपनिवद्ने ठीक कहा है-जिसके विना आंखें देख नहीं सकतीं, जिसकी आंख लाधन हैं, जो आंखोंद्वारा देखता है, वही आत्मा है ; जिसके बिना कात सुन नहीं सकते, जिसके कान साधन है, जो कानों-हारा सुनता है, वही आत्वा है; जिसके बिना नासिका सुंघ नहीं सकती, जिसके लिये नासिका साधन है, जो नासिकाद्वारा सूंघता है, वही आत्या है ; जिसके जिना मुख रल नहीं ले सकता, जिसका भुख साधन है, जो मुखद्वारा एस लेता है, वही आत्मा है ; जिसके विना त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, जिसकी त्यचा साधन है, जो त्वचाद्वारा स्पर्ध करता है, वही आत्मा है; जिसके बिना मन मनन नहीं कर सकता, जिसका मन सायन है, जो भनदारा सोच-विचार करता है, वही आत्मा है। आत्मा मोक्ता है, फर्ता है, ब्रष्टा है, श्रोता है, झाता है, रसिवता है, स्पर्ध्य है, सन्ता है। आत्मा भोवता है, परन्तु जब संसारके भोगोंमें लीन होने लगता है, उन भोगोंसे अपनेको अलग नहीं कर लकता, तभी भोग्य वन जाता है। संसारको भोगते हुए भोगोंके वन्वनमें न पड़ना भोक्ता बने रहना है, भोगनेपर भोगमें अपनेको खो देना भोग्य वन जाना है । आत्मा कर्ता है, परन्तु जब संसारके कामोंमें वह इस तरह जुट जाता है फि उनसे अपनेको जुदा कर ही नहीं सकता, काम-धन्धे आत्माको दवा लेते हैं, तजी यह कर्म बन जाता है। शंसारके काम करते हुए इतना करना कि वे काम हमारे गलेमें जंजीर जनकर न पड़ जायं, कर्ता बने रहना है, काम करते हुए काममें फंस जाना कर्म वन जाना है। आत्मा ब्रष्टा है, परन्तु जब संसारके दृश्योंमें रमकर अपनेको भूल जाता है, तब दृश्य वन जाता है। जबतक इन दृश्योंमें रमते हुए भी अपनेको नहीं भुलाता, तभीतक वह बच्टा

है। आहमा भोता है, परन्तु जब संतारके मधुर स्वरोंके रसमें अपनेको सो देता है, तब भव्य बन जाता है । जनतन जन्द-रसका जानन्द लेते हुए भी अपनेको खो नहीं देता। तभोतक वह भोता है। आत्वा जाता है, परन्तु जज संसारके नंत्रोंने यह यस्त हो जाता है, मन्यके सिवा इसे कुछ नहीं सुनता, तब झाता के स्थानवर झाध्य वन जाता है, तव संसार मानो इसे संघने लगता है। जजतक गरम लेला हुआ भी उसमें जेसम नहीं होता, तभीतर यह द्याता है। आत्मा एतियता है, परन्तु जब लंखार-के राहेंगें यह वह जाता है, तब स्वयं रत वन जाता है, तब संसार मानी इते चखने उनता है । जनवरू एव छेता हुआ भी रतमें बहता नहीं तभी-तक वह रसियता है। आत्मा स्वव्हा है, परन्तु जब संसारके कोमल-फोनल स्वर्गीका यजा लेनेमें यह इतना लीन हो जाता है कि स्वर्गके सिया इते पुछ अच्छा नहीं लगता, तब स्पृत्त वन जाता है, संसार मानी इसके स्पर्वका मजा लुटने लगता है । जबतक स्पर्व करता हुआ भी स्पर्शतें धंस नहीं जाता, तभीतक वह स्पर्ध है। आत्ना मन्ता है, परन्तु संसारकी तरक खींचनेवाले विचारोंमें जब यह खिवा चला जाता है, तब स्वयं मननका विषय वन जाता है, तब मानी संसार उसका मनन करने लगता है, ओर सोवता है कि यह क्या तत्व है जो कर्ला बनकर आया था, कर्म जन गया, द्रव्या बनकर आया था, दुश्य वन गया, थोता जनकर आया था, अन्य वन गया, घाता वनकर आया था, घारव बन गया, रसियता बनकर आया था, रस बन गया, स्पन्धी जनजर आया था, स्पृश्य वन गया, मन्ता वनकर आया था, मननका विषय बन गया। उपनिपदोंभें जहां-तहां विखरी हुई आर्य-संस्कृतिका संदेश है--हम भीवता हैं, भोग्य बने हुए हैं; कर्ता हैं, कर्म बने हुए हैं; द्रव्टा हैं, दुश्य बने हुए हैं; श्रोता हैं, श्रव्य बने हुए हैं; झाता हैं, झाव्य बने हुए हैं; रसियता हैं,

रस बने हुए हैं; स्पष्टा हैं, स्पृत्य वने हुए हैं; मन्ता हैं, यनन का निषय जने हुए हैं; रवी हैं, रव बने हुए हैं; स्ताबी हैं, यूव्य वने हुए हैं; साना हैं, रंक वने हुए हैं—नात्म-तस्यके अपने स्वस्थारें उन्वुद्ध होनेकी आवस्यकता है। अभ्या-तस्यक्ता है।

आत्म-तस्य अवन स्परूपको प्रज्ञति में क्यों को बेता है ? इसलिये ,क्योंकि 'तद्रूपता' इसका स्वभाव है। जिलके साथ यह भिलकर चलता है उसीको 'मैं' समझने लगता है। यह शरीर 'मैं' नहीं है परन्तु शरीरके सम्पर्कमें आकर आत्या करीरको, क्वरीरको इन्हियोंको 'मैं' पुकारने लगता है । सांस्त्र-दर्शनने जिस्त-एचनाकी सीयांसा करते हुए बतलाया है कि पहले प्रकृति थी, फिर प्रकृतिसे महत्-तत्त्व, महत्-तत्त्वते अहंकार-तत्त्व, अहंकार-तरुवते सम्पूर्ण प्रह्मांडकी एवना हुई । हमारे व्यक्तित्वमें जो अहंता है, वह आत्वाकी नहीं, प्रशृतिकी है । जात्मा जब इस अहंताके सम्पर्कमें आता है, तो तदाकार हो जाता है, क्योंकि विषयके साथ 'तद्रूपता' इसका स्वाभाविक गण है । इसी आवको गीतामें—'प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः । अहंकारियमुदात्मा कर्ताहिमिति मन्यते'—'प्रकृतिके अहंकाए-तस्यके ताथ मिल जानेके कारण प्रकृतिके जो धर्म हैं उन्हें आत्या अपने धर्म समझने लगता है'—यह कहा है। प्रकृतिके शाथ मिले जिना आता-तत्त्वका विकास नहीं हो सकता इसिल्ये वह प्रकृतिका सहारा लेता है । आत्म-तत्त्वका विकास इसी प्रकार हो सकता है, इसके बिना नहीं। आत्ना प्रकृतिका सहारा छे, परन्तु अपनेको प्रकृति न समगने लगे--इसी मार्गसे आत्माकी शक्ति उद्द हो सकती है, नहीं तो यह अपनी सारी झक्तिको खो बैठता है। हम देखते नहीं कि काम-कोध-लोश-मोहके देगमें हम इतन वह जाते

हैं जैंसे आत्मावर इसकी जांकी आ चढ़े, इससे हम ऐसे वब जाते हैं जैरो हम इनके शिवा लुख नहीं ? परन्तु पया आतम-लरजका यही स्वरूप है ? जिस समय मेरे शरीरका तार-नार घोषमें कांग रहा होता ै, मैं आपेने बाहर हो जाता हूं, शब बना इस मनारका भयानक खप आत्या धारण कर लेता है ? ऐसी बात नहीं है। कोधकी अवस्थामें आत्मतत्व नहीं, अहंकार-तत्व कोधके आवेशमें चरा होता है, और वर्षोकि आत्म-तत्त्वका स्वभाव विषयके साथ तह्य हो जानेका है, इस-लिये एता प्रतीत होने लगता हुं कि आत्य-तस्वयें भूचाल जा भया, उवल-पुयल सब गयी । प्रशरेकी चोवनें देखकर हम दो प्रकारकी प्रति-कियाएं कर सकते हैं। एक प्रतिकिया तो यह है कि जैसे वह बुद्ध होकर हाथ-पैर पटक रहा है बैदो हम भी हाथ-पैर पटकते लगें, अंट-संट वकने लगें; दूसरी प्रतिकिया यह है कि हम उसकी हरकतको देखकर उसके साथ तहुप न हो जायं, हव्टाकी भांति उसे देखकर टाल भर जायं। ठोक इसी तरह जब हमारे अपने भीतर कोधकी उथल-पुषल मच रही हो, तब भी तो हमारा आत्म-तत्त्व दोनों प्रकारकी प्रतिकियाएं कर सकता है। एक प्रतिकिया तो यह है कि अहंकार-तरवर्षे लगालग भर रहे कोवके साथ आत्म-तत्त्व तदाकार हो जाय, तद्दुप हो जाय। सहज, रंवाभाविक प्रतिकिया यही है। दूसरी प्रतिकिया यह भी हो तकती है कि अपनेते जरा पीछे हटकर, अहंकारसे अपनी तहुपता और तदाकारता हटाकर, इच्टा बनकर आत्म तस्व अपने अहंकार-तस्वमें भर रहे कोषको देखने लगे—स्वयं 'द्रव्टा' बनकर इस 'वृश्यंको देखे । जब आत्म-तत्त्व इस प्रकार देखने लगेगा उसी समय कोच ज्ञान्त हो जायगा क्योंकि कोष 'आत्म-तत्त्व'में नहीं, 'अहंकार-तत्त्व'में था। कोष ही क्या, जितने भी मानसिक-वेग हैं, सब-के-सब, आत्म-तत्त्वके तहूपता और तदा-

कारताके स्वभावके कारण उसमें दोख पड़ते हैं। आत्य-तस्वके विकासके लिये उसका ऐसा स्वभाव होना गावश्यक है। तभी तो प्रकृतिके स्थानमें जब वह सृष्टिके परम-तत्त्वके सम्पर्कार्ये आता है तब वह उस परमात्म-तत्त्वके गुणोंके साथ अपनी तद्वपता स्थापित कर लेता है । योग-कास्वने इसी भावको प्रकट करते हुए कहा है कि जैसे स्कटिक-मणिके लामने फुल हो तो उसमे फुलका प्रतिबिध्य पड़ता है, वैसे आत्माके सामने प्रकृति हो तो उसमें प्रकृतिका, परमात्मा हो तो परमात्माका प्रतिविम्ब पड़ता है, उत्तरी तद्रपता हो जाती है। परन्तु तद्र्वताके स्वलावका यह अभि-प्राय नहीं कि आत्म-तत्त्व विषयके तहूप ही हो सकता है, उसले अपने को अलग नहीं कर सकता। जैसे नद्र्य होना उसका स्वभाव है, वैसे विषयसे अपनेको अलग कर लेनेको भी उसमे सामर्थ्य है । अभी हमने देखा कि कोधके हम तद्रुव हो जाते हैं परन्तु कोधसे अवनेको अलग करके, द्रष्टा बनकर, उस कोधकी अवस्थाका विश्लेषण भी कर सकते हैं, 'ऋढ़-मैं' को दश्य बनाकर 'आत्म-तत्त्व' के द्रव्टाकी हैं शियतसे भी हम देख सकते हैं। जब कोई कोधमें भर रहा हो, हम उसे कहते हैं, अपनेसे ऊपर उठो, तब हम ऐसा क्यों कहते हैं ? उस समय हम आत्मा-अनात्माके भेदको स्पष्ट देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि 'मैं' जो श्रोध कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं, मोह कर रहा हूं, वह वास्तवमें 'भैं' नहीं हं, 'भैं'ने ग़लतीले अनात्माको आत्मा समझा हुआ है, जो 'मैं' नहीं हूं, उसे 'मैं' समझा हुआ है, नहीं तो कोई क्यों कहे, अपनेसे ऊपर उठ, अपने स्वरूपको पहचान ! आत्म-तत्त्वमें दोनों बातें हैं---'तद्र्षता' और 'पुथक्-रूपता' । जब प्रकृतिके साथ वह तद्द्रपता स्थापित करता है तब प्रकृतिके साथ एक हो जाता है, उसमें इतना घुल-मिल जाता है कि अपने स्वरूपको खो बैठता है। परन्तु उसमें पुथव्-रूपताकी भी तो सामर्थ्य है।

प्रद्यतिमें रहते हुए ही जब उससे वह अवनी पृथम्ता स्थापित कर लेता है तब उसमा प्रथमित कर लेता है तब उसमा प्रथमित कर लेता है । आत्वा कर्ता है, भोपता है, बच्चा है—पह सब-कुछ बह तभी है जब प्रद्यातिमें रहता हुआ वह तहूं । और तबाकार न हो जाय, प्रकृतिमें अपनेको खो न वे, प्रकृतिमों अपना साधन समझे, और इसे साधन समझकर जो चाहे इसमा उपयोग करे, ऐसा न हो कि 'बक्कति', या प्रकृतिका पुत्र 'अहंकार-सरव' आत्व तस्वका उपयोग करने लगे । इस एक विचारमें आर्य-संस्कृतिका मूल निहित हैं।

### आत्म-तत्त्वकी शक्ति--

आत्य-तत्त्य अपने स्वरूपमें आकर इसमें निहित को महान् क्षित हैं उते जाग्रल् करता है। जैसे पांचों महाभूत जड़के समान हैं, परन्तु उनमें कितनी असीम क्षित भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पड़ी है, परन्तु इसमें कितनी असीम क्षित भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पड़ी है, परन्तु इसमें कितनी क्षित है, इसमें बीज डालकर क्या-क्या नहीं पैदा फिया जा सकता ? जलकी असीम राक्षि यूं ही क्ष्मिती रहती है, परन्तु उत्तीसे विद्युत् उत्पन्न की जाती है। अग्निमें छिपी क्षितते रेल, जहाज, तोग, बन्दूक जलते हैं। देखनेको ये महाभूत कितने निर्जीव बीखते हैं, परन्तु इनकी शिवतका आधिर्माव करनेसे वे कितने सजीव हो जाते हैं। ठीक ऐसे, आत्य-तत्त्व असीम क्षितका मंडार है। वह लारी क्षित इसमें ऐसे ही छिपी बेठी हैं जैसे पृथिवी-अप्-तेज-वायु-आकाक्षकी क्षित नहीं जग उठती, उस क्षितक हैं—इतना कह देने-मात्रसे यह क्षित नहीं जग उठती, उस क्षितक विकासके साधन करने होंगे, तभी वह क्षित जायत् होगी, अन्यथा आत्म-तत्त्व भी प्रकृति-तत्त्वके समान जड़वत्, अक्षकत बना रहेगा। वह क्षित भीतिक क्षित नहीं होगी। आत्म-तत्त्वकी क्षितके विकाससे विजली, भाष, उड़ने आदिकी बातें नहीं पैदा होंगी। भीतिक विकाससे विजली, भाष, उड़ने आदिकी बातें नहीं पैदा होंगी। भीतिक

पदार्थ मंतिक क्रियत जल्परा करेंगे, ती आव्यात्मिया-म्हण आध्यात्मिक क्रियत उत्पन्न करेंगे। आत्म-सरक्की मिक्सिक विकासका रूप गय होगा ? उताके विकासके अनेकताके स्थानमें एकता, स्वार्थने रामार्थे पराणे, हेथा स्थानमें प्रेम एवं अनितिक स्थानमें भाति पैवा होगी। ये तत्त्व प्रकृतिमेंसे नहीं आत्म तत्त्वमेंसे निफलते है। आहित्र, जावे-अमजाने, हम इन्हींको लक्ष्म बनाकर ही तो चल रहे हैं। हम युद्धकी बात करते हैं तब भी कहते हम गही हैं कि हमारा लक्ष्म ऐसी जज़ाई लड़मा है जिससे आगे किसी लड़ाईकी संभावना ही न रहेगी। आर्य-संस्कृतिका उंकेकी चोट कहना यह है कि आत्म तत्त्वके विकासके विमास सामव-सगाज उस लक्ष्मतक नहीं पहुंच सकता जिष्म आनेके लिये यह हाथ-पांच पटक रहा है, क्योंकि एकता, शक्ति, विज्ञव-वन्धुत्व आदि जिम तत्त्वोंकी खोजमें मनुष्य भटक रहा है उनका लोत वाहर नहीं, भीतर है, अहितमें नहीं, आत्मार्से है, आत्मा ही इन तत्त्वोंके लिये शिवतका भंधार है।

जो लोग कहते हैं कि आत्म-तत्त्व प्रकृतिका छोड़कार, प्रकृतिसे हटकर अपने यथार्थ विकासके सागंवर चलेगा, वे गलत कहते हैं। आर्य-संस्कृतिका कहना यह है कि प्रकृतिको छोड़कर आत्म-तत्त्व एक कदम आगे नहीं जह राकता। अवने विकासके लिये आत्म-तत्त्व एक कदम आगे नहीं जह राकता। अवने विकासके लिये आत्म-तत्त्व प्रकृतिका सहारा लेकर ही बल सकता है। गलती किर्फ इस बातमें हो जाती है कि जो सहारा है, वह सहारा ही नहीं बना रहता, धीरे-धीरे वही सुख्य स्थान ग्रहण करने लगता है। आर्य संस्कृति आत्म-विकासको इस गलत रास्तेपर जानेसे बचा छेती हैं। पांच कोशोंहारा आत्म-तत्त्वका विकास—

आत्म-तत्त्व और प्रकृति-तत्त्वका येल न होता तो संसारका विकास ही न

हो पाता । जितना विकास है, जितनी गति है, आत्म-तरवके कारण है । स्वयं प्रकृति तो जड़ है, जड़में अपने भीतरसे ही तो गति नहीं उत्पन्न हो नकती। अगर गडमें स्वामाविक गति हो, बाहरसे किसीने दी न हो, तो यह एक हो दिशामें चलती चली जायगी, वह रक हो नहीं सकती, न जिस दिशा में जा रही है उससे किसी भिरा विशाम जा शकेगी। जैसे प्रकृति अपनेसे अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्वके विना गति नहीं कर सकती, वैसे आत्म-तत्त्व भी प्रकृतिके विना विकासके मार्गपर नहीं चल सकता। चलेगा सो प्रकृतिके हारा चलेगा, प्रकृतिको माध्यम वनाकर चलेगा । आत्म तत्व अपनेको अकृतिहारा ही प्रकट कर सकता है, और फिसी तरह नहीं, इसलिये प्रकृति को छोड़नेसे उसका काम नहीं चल सकता । जब आत्म-तत्त्व प्रकृतिको भाष्यम बनाकर अपने सारूपको प्रकट करनेका प्रयास करता है तब सुव्टि विकासके मार्गपर जल पड़ती है, ऐसे ही जैसे रेलका एंजिन जब गाड़ीके उब्बोंके साथ गुड़कर चलने लगता है तब सारी रेलगाड़ी एंजिनकी चालसे चलने लगती है । आत्माके चिकासकी इस प्रक्रियामें सबसे पहली अवस्था तब आती है जब जड़-जगत्में किसी भी स्थानपर चेतनताका आवि-र्भाव हो जाता है। यह चेतनता क्या है ? यह आत्म-तत्त्वका, प्रकृति-तत्त्वको भाष्यभ बनाकर, अपनेको प्रकट करनेका प्रयत्न है, इसीका नाम 'देह'-का उत्पन्न हो जाना है। जिलना अन्नमय जगत् है, उद्भिज जगत्, वृक्ष-कता-ओविध-वनस्पति--- ये सब इस दृष्टिसे आत्म-तत्त्वके प्रथम विकास है, और इतने अंशतक जीवित हैं जितने अंशतक प्राण न लेनेपर भी उगने-वहने-फुलने-फलनेवाले बेहको जीवित कहा जा सकता है। इनमें भीजनका आदान-प्रदान, जीना-बढ़ना-यरना पाया जाता है, परन्तु आत्म-तत्त्वका यह विकास अत्यन्त प्रारंभिक, अत्यन्त विम्न-स्तरका विकास है क्योंकि इसमें अभी प्राणका विकास नहीं हुआ होता । इस विकासके वाद, प्रकृतिको

माध्यत्र बनाकर, आत्म-तत्त्वके विकासकी दूसरी अवस्था वह आती है जय देहनें 'त्राण'का विकास हो जाता है। यह अयस्था वृक्ष-लता-ओषधि में नहीं, कीट-पतंग-पशुमें पायी जाती है। इनमें आत्म-तत्त्वका विकास वक्त आविकी तरह देहतक न क्ककर प्राणतक चला गया है। यह आत्म-रास्वके विकासकी द्वितीय अवस्था है, परन्तु यह भी निम्न अवस्था है। इसके वाब आत्य-तत्व और जोर मारता है, और वेग पकड़ता है, और जब वह वेग प्रबल हो जाला है, तब 'धन' प्रफट होता है, यह आत्म-तत्त्वके विकासकी, अपनेकी प्रकट करनेकी तीसरी अवस्था है। यह अवस्था यनुष्पर्वे दिखायी देती है । वर्तपान युगके महान् विचारक श्रीअरविदका कहना था कि विकासोन्मसी आत्य-तस्व अभीतक इस सीतरी अवस्था तक ही पहुंचा है, अभी चौथी अवस्था और आनेवाली है। जैसे आत्य-तत्त्वके अभीतकके विकासमें 'देह' प्रकट हुआ, किर 'प्राण' प्रकट हुआ, फिर 'नानस' प्रकट हुआ, वैसे अब चौथा तत्त्व 'अतिमानस' प्रकट होगा । सुष्टिमें देहका प्रकट होना एक महान् घटना थी, उसके बाद जब प्राण प्रकट हुआ तब बूसरी महानु घटना घटी, फिर जब मानस प्रकटा तब तीसरी महान घटना वटी, और अब जब 'अतिमानस' प्रकट होगा तब तो आत्म-तत्त्रके विकासमें महानतम घटना घटेगी। श्रीअरविन्दका कहना था कि जैसे दनस्पति एक विशेष योनि है, पशु एक दूतरी योनि है, मनुष्य एक तीसरी योनि हैं, वैसे अतिमानसके प्राणी एक भिन्न ही प्रकारके व्यक्ति होंगे, जनमें जरा-भरण नहीं होगा, जनका यही शरीर एक दिव्य-शरीर हो जापगा । 'मानस' जो प्रकट हो चुका है, तथा 'अतिमानस' जो अभी प्रकट होगा--इन दोनोंमें मौलिफ भेद बवा होगा 'हमारा मन ज्ञानके लिये अयाल तो करता है, परन्तु अयास करता हुआ भी अज्ञानसे बंधा रहता है, ज्योतिकी खोज तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये अपनेकी पूर्णतया खोल

नहीं पाता । अस्पितससी प्रकट हो जानेपर अज्ञानने राज्य इसका वन्यन टट जातना, ज्योतिसे भर जानेके लिये यह लगातार चुला छोगा । जैने पन्ध्यके छिने यसम न करना अरांभय है, जैसे क्यू-पक्षकि जिने प्राप न जैना असंभव है, जैसे वनस्पतिके लिये सोजन छोड़ देना असंभग है, येसे जिएकें अतिजानत विकास पा जायमा उत्तर्थे अतान असंभव हो जायमा । शी-अर्राचदकी इस खोजका आधार उपनिवदोंके ऋषियोंकी वाणीमें छिपा है। तैसिरीयोपनिषत्ये पांच कोजीका वर्णन आता है। वे कोज हैं-अन्नप्य, प्राणमय, मनोक्षय, विज्ञानयय तथा आसन्द्रपय । श्रीआर्रायदके कथनका अभिज्ञाय वह है कि अभीतक सुब्दि अशाय, प्राणनय और मनोभय-फोज तक विकसित हुई है, चौथे विज्ञानमय कोशका विकास होना अभी बाकी है। अञ्चयक्ष-कोश बनस्पतियोंमें, प्राणमय पश्-पक्षियोंमें, मनोसब पनुष्योंमें दिकसित हो चुका है। अब विज्ञानमध-कोबका विकास होना है, इसीको श्रीकरविंदकी साधामें 'अतिमानस' वाहा गया है। उपनिषत्में इसी अतिगानसको विज्ञानमय-कोश कहा है। उपनिषत्के ऋषि अति-भानस था विज्ञानमय-कोशसे आगे भी आत्य तत्वके विकासका एक और स्तर बतलाते हैं। उनका कथन है कि 'विज्ञानमय कोश'के विकासके बाद 'आनन्दमय-कोश'का विद्यास होता है। इसका अभिशाय यह है कि एस ससय आत्म तत्त्व ऐसी श्थितियाँ पहुंच जाता है जो परमानन्दकी स्थिति है, जिसमें आनन्व-ही-आनन्व है, जिसमें निरानन्दता असंभव हो जाती है। श्रीअर्रावंदका कहना था कि जैसे पारदर्शक ज़ीकेगेंसे उतके पीछे जो-मुख है वह दील जाता है, वैसे उन्हें मानसके आगे अतिशानस. विकसित होता हुआ स्पष्ट दीख रहा है । ठीक इन्हीं बाब्योंमें कहा जा समता है कि उपनिपत्के ऋवियोंको इसी तरह अतिमानल अर्थात् 'विज्ञानमय-कोश' के आगे 'आनन्दमय कोश' दीख रहा था, और आत्म-

तरवने विकासकी विज्ञाका वर्णन करते हुए वे कहते थे कि प्रजृतिके वाध्यम द्वारा विकास करते-वारते एक ऐसा लार आता है जो अतियानलरी अगला आनन्दमञ स्तर है । अतिभानसके विषयमें शीअरविवदी यह नयी धारणा है कि यह तत्व अभीतक प्रकट नहीं हुआ, आगे होगा; उपनिषदोंके महिंदिनोंका कहना था कि आत्व-तत्त्रका यह प्राकृतिक-माध्यव जिसके द्वारा आत्माके लिये अज्ञान असंभव हो जाता है, विज्ञानमय कोन है, और यह भाष्यम जिसके द्वारा निरामंदला असंभव हो जाती है, आनन्दमय कोज है, जो बीजरूपर्ने पहलेले ही हर मनुष्यमें विद्याग है। पूतरे सन्दोंमें, प्रकृतिके याच्याको यात्व तत्वके उत्तरोत्तर विकासको बिजा 'विज्ञानमय-कोज'को जामृति है, आत्माका यह विकास भागे-आने होता जाता है, तवतक होता जाता है जनतक आत्मा अपने वातन्वस्रय स्यल्पकी जागृत नहीं कर छेता । ये कोता, इस वारीरमें, एकके भीतर एक छिवे हुए, एक-बुसरेसे सुस्म, कोई बुक्य-जरीर नहीं हैं, शरीरका नाम ही 'कोश' है। 'असमय-कोर्ज का अर्थ है यह अञ्चल स्थल शरीर । बनस्पतिषां 'अन्नभग कोश' तक ही रह जाती हैं, इससे आणे उनका विकास नहीं हो पाता । 'प्राणसय-कोश'का अर्थ है, वह जरीर जो अञ्चले तो बना है, क्योंकि वह अञ्चमय-शरीरके ही हितीय विकासका नाम है, परन्तु जितमें अन्नके भतिरिक्त 'प्राण' एक नवीन-तस्व प्रकट हो गया है। पशु-पक्षी अजमजकी प्रक्रियानेंसे तो गुजर ही चुके हैं, परन्तु इनका शरीर 'अञ्चलय-कोश्च' नहीं, 'अल्लासय-कोश्च' कहाता है, स्पोंकि त्राग एक तरवके रूपमें चनस्पतियोंमें नहीं प्रकट ग्रुआ, परन्तु पशु-पक्षियोंमें जकर हो गया है। 'मनोभय-कोश'का अर्थ है वह कारीर जो अब और जाणसे तो बना है, परन्त जितमें 'मन' एक नवीन-तत्त्व प्रकट हो गया है। मनध्यका बारीर 'ननोमय-कोबा' है क्योंकि यन एक तत्त्वके रूपमें वनस्पति, पश्-पक्षीमें नहीं, धनुष्यमें प्रकट हुआ है । 'विज्ञानमय कोश'का अर्थ है यह

शरीर जिसमें देह, प्राण तथा मनके वातिरिक्त एक जीना तस्य--'विज्ञान' या श्रीअरविदक्षे तब्दोंने 'अतिमानस'---प्रजट हो गया है। 'आतन्द्रमग-कोज' का अर्थ है, वह करीर जिसमें देह, प्राण, मन और विकानके अतिरिक्त एक पांचवां तत्त्व--'जानन्द'--प्रकट होता है। जो तत्त्व अशीतक प्रकट नहीं हुए उनका बीज एक-दूसरेमें निहित है । आनन्दभयका विज्ञानमयमें, विज्ञानस्यका मनोरायमें, चनोस्यका प्राणमयमें, प्राणवयका गणमयमें बीज है—हां, अझ, प्राण, अन विकसित हो चुके हें, विज्ञान तथा आनन्द विक-सित होने हैं, या किसी-किसीमें हो चुके हैं। जब आत्म-तत्त्व प्रकृतिको माध्यम बनाकर उस तत्त्वको उत्पन्न कर लेगा जिसके द्वारा अज्ञान और निरानन्दता असंभव हो जायगी, तो वह अवस्था उसकी जीवन-यात्राकी अंतिम मंजिल होगी, और उस समय उसका भौतिक वारीर ही पहले 'चिज्ञानमय' और फिर विकसित होता हुआ अन्तमें 'आनन्दत्रय-कोश' हो जायगा । इस प्रकार आत्म-तत्त्व अन्ततक प्रकृतिके सहारे आगे-आगे बढ़ता जायगा, विकसित होता जायगा, अपने आपको प्रकृतिमें खो-खोकर उसमेंसे निकलता आपमा, और अपने लक्ष्यतक पहुंचनेके किये प्रकृतिकी अवना साधन बनाता जायमा ।

इस सारे विवेचनका अभिष्राय यह है कि अग्रमय-कोश प्राणमयके िक है, प्राणमय अग्रमयके िक वे नहीं; प्राणमय सर्वोपयके िक है, स्रवीमय प्राणमयके िक वे नहीं; भनोमय विज्ञानमयके िक है, विज्ञानमय गनोमयके िक वे नहीं; भनोमय विज्ञानमयके िक है, ज्ञानन्दमय विज्ञानमयके िक वे नहीं। आन्यात्मिक ज्ञानन्दमयके िक है, ज्ञानन्दमय विज्ञानमय ज्ञानन्दमयके िक वे है, ज्ञानन्दमय विज्ञानमय ज्ञानन्दमयके िक वे है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञानन्द की अपेक्षा विज्ञानको, विज्ञानको अपेक्षा यनको, मनको अपेक्षा प्राणको, प्राणको अपेक्षा अग्रमय स्थूल शरीरको अधिक महत्त्व देने लगते हैं तब हम आत्म-तत्त्वके विकासके मार्गपर न चलकर उन्हें सार्गपर चलने लगते हैं।

हमें भिन्न-भिन्न कोशोंको आगे-आगे जानेका साधन समझकर खलना है, अन्नवयको प्राणमयका, प्राणमयको मनोमयका, मनोयवको विज्ञानमथका और विज्ञानमयको आनन्दमयका साधन समझना है—-अगले-अगलेक विकासभें सहायक समझना है, इससे उन्टर नहीं।

### पिंड तथा ब्रह्मांडका आत्म-तत्त्व---

स्ष्टिमें पिड तथा ब्रह्मांड वो चस्तुएं हैं। बोनों जड़ हैं, प्रकृतिके वने हुए हैं। दोनों आत्म-तत्त्वके साधन हैं, इन दोनोंको नाध्यम वनाकर ही आत्म-तत्त्व अपना विकास करता है। पिडफो माध्यम बनाकर जब आत्म-तत्त्व अपना विकास करता है तब उस विकसित हुए पिएको 'वेह', 'शरीर' आदि शब्दोंसे पुकारते हैं, उन भिन्न-भिन्न देहोंनें विकासके भिन्न-भिष्म स्तरोंपर पहुंचे आत्म-तत्त्वको 'आत्मा' पुकारते हैं। आत्म तत्व जैसे पिछको माध्यम बनाकर अपनेको प्रकट कर रहा है, वैसे बह्मांडको साधन बनाकर भी अपनेको प्रकट कर रहा है। बहुगंबद्वारा अपने स्वरूप-को प्रकट करनेवाले आत्म-तत्त्वको 'बह्म' पुकारते हैं, 'परमात्मा' पुकारते हैं, जिकसित हुए बह्मांडको सुष्टि पुकारते हैं। वेह तथा सुष्टि दोनों प्रकृति-तत्त्व हैं, आत्मा तथा परमात्मा दोनों आत्य-तत्त्व हैं। वेह तथा खुब्धि आत्मा तथा परमात्माके साधन हैं, देह आत्माके और प्रकृति परमात्माके अपने स्वरूपको प्रकट करने, विकसित करनेके माध्यम हैं। विकासके मार्गमें आत्म-तस्वको एक जगह एकना नहीं है, आगे जानेके लिये जहां पांव रखा है, उसे और आगे बढ़नेके लिये उठा देना है, जो पकड़ा है, उसे छोड़ देना है। माध्यम लक्ष्य नहीं साधन है, काम निकल जानेपर साधनकी हट जाना है, आत्म-तत्त्वमे विषयमें यह आर्य-संस्कृतिकी विचार-घारा है ।

अहम-तल्ब-विपाक इहलोकिक तथा पारलौकिक विचार—

इस स्थानवर पह कह देना आवश्यक है कि आर्थ-संस्कृतिकी विचार-बाराके हो छन हैं--एक इहलोकिक, दूसरा पारलोकिक । हम इस क्रम्यमें आर्थ-तंरुवृतिके इहलोकिक रूथपर हो विचार कर रहे हैं। आर्थ संस्कृतिने जीवनके कार्व-काका निर्माण जिस विचारको आधार बनाकर किया है, वह विचार हं--अरीरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिके पीछे परमात्मा है, वारीर आस्ताका साधन है, प्रकृति परमात्माका साधन है । यह इहलोकिक विचार है जिसरी आर्य-संस्कृतिने अपने जीवनके प्रति दृष्टि-कोगको बनाया हैं। गरीर हो, जात्या न हो, प्रकृति हो, परवात्मा न हो, तो जीवनकी दिशा एक शरफ़ चली जाती है; अरीर हो, परन्तु आत्वाका साधन हो, अकृति हो, परन्तु वह परमातमामा सावन हो, तो जीवनकी दिशा दूसरी तरफ वज पड़ती है। आर्य-संस्कृतिको जीवनको दिशा इस इसरो तरफ़ ही गई है। इसो विज्ञाकी तरफ जाते हुए आर्थ-संस्कृतिके इहलीकिक जीवनका कार्य-जान वना है । निष्काय-कर्य, आध्यय-व्यवस्था, यज्ञ, अहिसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य, अपरिगृह, प्राणियात्रमें आत्म-भावना--आर्य-संस्कृतिके इन सब इहलोफिक विकारोंका उद्गम आत्म-तरवकी कल्पनासे ही हुआ है । आरव-तत्त्व एक पारलोकिक कल्पना नहीं है। आर्ध-तंस्कृतिमें आत्म-तरव को एक बैसी ही इहलोकिक वस्तु माना गया है जैसे हम प्रकृति-तस्वकी मानते हैं। हां, जैते, जो लोग प्रकृतिको ही यथार्थ-तत्त्व मानते हैं, वे प्रकृति-की छानजीवनें लग जाते हैं, और प्रकृतिके सम्बन्धमें भी सैकड़ों पार-लोकिक करपनाएं कर डालते हैं, बैसे, क्योंकि आर्थ-संस्कृतिके उपासक आत्म तरवको यथार्थ-तस्व मानते थे. इसलिये आत्म-तत्वके पारलोकिक स्वरूपकी उन्होंने भी खुब छानबीन की, खुब चर्चा की । क्या आसा तस्व

अकृति-तरन-जैसा एक स्वतंत्र तत्व है जिससे हम सनका भिन्न-भिन्न आत्मा विकासित होता है ? क्या आरग-तत्त्व परगात्माका भी आधार-भूत तत्त्व है ? क्या प्रकति-तत्त्वका विकास भी इस आत्म-तत्त्वसे होता हैं ? आत्मा-परभात्मा एक हैं, या इनका बोलिक भेव हैं ? जड़-चेतन एक हैं, या इनका मीलिक भेद हैं ? त्रैतवादिधोंकी तरह आत्मा, परमात्मा, प्रकृति--इन तीनको पृथक्-पृथक् भानें; परवातमा और प्रकृतिको ही प्रथार्थ सत् मानें, आत्माको परमात्माकी रचना मानें; वेदान्तिशोकी तरह प्रकृति और जीवको ब्रह्मका ही ख्यान्तर मार्ने—ये सब पारलौकिक विचार हैं, इन राव विचारोंको आर्य-संरक्तिने जन्म दिया है, इन सब विचारोंका आर्य-संस्कृतिके विकासपर प्रभाव भी पड़ा है, परन्तु इन सब विचारोंका आघारभूत इहलोकिक विचार, इन सब विचारींका सार, वह विचार जो भिन्न-भिन्न पारलीकिक विचारोंके होते हुए भी सबमें लमान है, एक ही विचार है, और वह यह कि आत्म-तत्त्व एक इहलौकिक प्रथार्थ सत्ता है, हमें अपने वैपन्तिक और सामाजिक जीवनका विकास इस सत्ताको मान-कर करना है, इसके विना माने नहीं। प्रकृति-तत्त्वके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न कल्पनाओंके होते हुए भी इसका अन्तिय पारलीकिक-रूप क्या है, परमाणु हैं, इलेक्ट्रोन हैं, इलेक्ट्रोन भी धन-ऋण विद्युत्के आवेदाके विना कुछ हैं या कुछ नहीं--इन जिनिध अल्पनाओंके होते हुए भी प्रकृति-तत्त्वको आधार-भृत तत्त्र मानकर जीवनका एक प्रकारका विकास-जम यना हैं, और यनता चला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आरन-तत्त्वके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न कल्पनाओं होते हुए भी--इसका अन्तिम छप, पारलीकिक छप क्या है, एकत्व ठीक है, हैत ठीक है, त्रैत ठीक है, सुनितका स्वरूप क्या है, मुनितसे जौट आते हैं, नहीं आते, पुनर्जन्स कैसे होता है, आत्या पशु-योगिमें लौटकर जाता है, नहीं जाता—इन विविध कल्पनाओंपर विचार करते हुए,

इन सबमें एकमत न होते हुए भी आत्म तत्त्वको आधार-भूत मूल-तत्त्व मान-कर जीवनका एक दूसरी प्रकारका विधास-फम बना था, आर्थ-संस्कृतिके विचारकोंने तनाया था, और उनका दाया था कि जीवनकी यही दिशा मनुष्यको मुख, शांति और सन्तोब दे सकती है, दूसरी नहीं। हमने सदियों-तक दूसरी दिशाकी तरफ़ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिला, न शांति मिली, न सन्तोष मिला। ज्यों-ज्यों हम उस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों सुख, शान्ति और सन्तोबसे दूर होते चले जा रहे हैं। क्या आज समय नहीं आ गया कि हम आत्म-तत्त्वको प्रकृतिकी तरह यथार्थ-सत्ता मानकर उसके मार्गपर चलकर भी देखें, और देखें कि जिस मुख, शांति और सन्तोधको खोजमें मानव-समाज भटक रहा है वह ऋषि-मुनियोंके बताये सार्गपर चलके सिलता है या नहीं।

## 

## स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें 'अहंकार'तथा' आत्म-तस्व'

'अहंकार' आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है--

आर्य-संस्कृतिमें सांख्य-दर्शनके रचयिता आचायं कपिलका नाम बड़े गौरवले लिया जाता है। कहते हैं, 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानम्'-सांख्य-दर्शनके समान मोई ज्ञान नहीं । आचार्य कपिलने सुष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारः, अहंकारात्पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभुतानि, पुरुष इति पंचविद्यानिर्गणः'---अर्थात्, सृष्टिकी उत्पत्ति २५ तत्त्वोंसे हुई है । मुख्य तत्त्व तो दो है—प्रकृति और पुरुष, परन्तु प्रकृतिका विकास होते-होते २४ तत्त्वोंका निर्माण हुआ है, और पुरुष इन चौबीसोंके अलावा है, इस प्रकार इन पच्चीसोंके मिलने से सृष्टि चलती है। इस प्रकरणमें पुरुषसे अभिप्राय पुरुष तथा स्त्री दोनोंके आत्म-तत्वसे हैं। पुरुषका अर्थ है, जारीर-रूपी पुरीमें ज्ञायन करनेवाला, रहने वाला । पुरुषका यहां अर्थ है--'आत्म-तत्त्व' । 'प्रकृति' से विकास पानेवाले चोबीसों तत्व और 'पुरुष'--वे दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं। इनका एक-दूसरेसे भेद कैसा है-इसे स्पष्ट करते हुए कपिल ऋषि कहते हैं कि प्रकृति, पुरुष अर्थात् आत्म-तत्त्वके विना सुष्टिको नहीं चला सकती, पुरुष अर्थात् आत्म-तत्त्व प्रकृतिके विना कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति अंधी है, आत्म-तत्त्व लंगड़ा है। 'प्रकृति' और 'आत्म-तत्त्व'का मेल अन्धे और लंगड़ेका मेल

है। अन्धे और लंगड़ेकी एक ही जगह जाता हो तो वे क्या करते हैं ? लंगड़ा अन्धेकी-पीठपर सवार हो जाता है, क्योंकि वह देख सकता है, चल नहीं सकता; जन्मा वठ प्रकता है, देख नहीं सकता; लंगड़ा रास्ता बताता जाता है, अन्या चलता जाता है—दोनों ठिकाने पहुंच जाते हैं। आत्म तस्वके लिये प्रकृतिका यही लाभ है, यही उपयोग है।

प्रकृतिका विकास होते-होते जिन २४ तस्वोंका निर्माण हुआ है, वे वया हैं ? 'प्रकृति' तो स्थित्ने भौतिक-घटक-अवयवींकी उस आदि अवस्था का नात्र है जिसमें कारण-रूपता है, कार्य-रूपता नहीं, जिसमें कार्य-कारण-की परंपरा जांत होकर बैठ गई है, जिनमें कुछ बन-बिगड़ नहीं रहा। इस आदि-अवस्थामे जब स्थ्विका विकास चला, और दूसरी अवस्था आयी, वह अवस्था आयी जिसमें कार्य-कारणकी परंपरा अपने जांत रूपंकी तजकर जग उठी, जो इतनी महान है कि प्रकृतिके उस जगे रूपमें सारी लुटिट डोलने-सी लगी, उसे इतना महान् होनेले कारण कि सारा ब्रह्मांड बीज-रूपमें उसमें डोलने-सा लगा, 'महान्' या 'महत्तस्व' महा गया है । प्रकृतिके महत् रूपके विकसित होनेके बाद तीसरी अवस्था प्रकट होती है। स्थिट अपने अगले विकासकी इस तीलरी अवस्थामें एकताले अनेकताकी तरफ जाती है। 'प्रकृति' तथा 'महत्'-अवस्थातक वह अपनी एकताकी अवस्थामें थी, परन्तु एकताके रूपमें वर्गे रहनेपर एष्टि ही नहीं चल सकती, अतः अगर सृष्टिका प्रवाह चलना है तो एकताका ट्टना और अनेकताका सुत्रपात होना भी आवश्यक है । अनेकताका अर्थ है, प्रत्येक वस्तुकी पृथक्-पृथक् स्थिति, प्रत्येक वस्तुका अपना-अपना व्यक्तित्व, अपना-अपना 'गैं-पना', 'अर्ह-भाव', 'इन्डोबीजुएलिटी' । प्रकृतिके विकासके इरा तीरारे तरचकी कपिल ऋषिने 'अहंकार'का नाम दिया है । 'अहंकार' कोई जीती-जागती चीज नहीं है। संसारकी हर वस्तुमें अपनी सत्ता है, हर वस्तुका अहं-शाव

है, हर वस्तु दूसरेसे पृथक् है-इसी सत्ता, पृथक्ता, अहं-काबका नास 'अहंकार' है । यह आत्माका नहीं, प्रकृतिका, जड़ प्रकृतिका गुण है । इस अहंकार-तस्वमें जब सतोगुणकी मात्रा बढ़ जाती है तब यह 'सन'के रूपमें प्रकट होता है; जब इसमें रजोगुणकी मात्रा बढ़ जाती है तब ५ ज्ञानेन्द्रिय तथा ५ कर्षेन्द्रिय-ये 'चेतन' प्रकट होते हैं; जब इसमें तसांगुगकी मात्रा बढ़ जाती है तब गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्द तथा पृथ्वी-अप्-तेज-वायु-आकाश-ये दस 'जड़' प्रकट होते हैं । इस प्रकार 'प्रफृति', 'महान्' तथा 'अहंकार'के बाद वाकी २१ 'चेतन' तथा 'जड़' तत्त्वोंका विकास मुख्यतौरपर 'अहंकार'-तत्त्वसे हुआ है । अहंकारका मतलब वमंडसे नहीं है । अहंकारका अभित्राय कविल मुनिकी गरिभाषामें सिर्फ़ यह है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थकी जो स्वतंत्र सत्ता है, उसका अपना-अपना व्यक्तित्व है, वह वस्तु दूसरी वस्तुओंसे अलग है-यह स्वतंत्र-सत्ता, यह व्यक्तित्व, यह अलगपना जड़-जगत्में भी दीखता है, खेतन-जगत्में भी दीखता है, हर चीज मानो कह रही है--'मैं हं', 'मैं हं'। पृथ्वी-अप्-तेज-वाय-आकाश---ये 'जड़' भी अपनी अलग-अलग सत्ताका बखान कर रहे हैं, मनुष्य-पशु-कीट-पतंग-- ये 'चेतन' भी अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंद्वारा अपना अलग-अलग बसाल कर रहे हैं, इन चेतन प्राणियोंका मन भी अपनी अलग सत्ताका बखान कर रहा है। चारों तरफ़से उठ रहा यह व्यक्तित्वका, अलग-पनेका, सै-पनेका, नानात्वका घोष ही 'अहंकार' है, अतः 'अहंकार' ही प्रकृतिका मुख्य, आधारभृत तत्व है, प्रकृतिका आगे-आगे जो विकास है वह 'अहंकार'का ही विकास है।

'प्रकृति' पुरुषका, अर्थात् 'अहंकार' आत्म-तत्त्वका साधन है ——
'प्रकृति' तथा 'पुरुष'के संयोगसे संसार वलता है-सांख्य-दर्शनके

इस कथनका अभिशाय यही है कि 'अहंकार' और 'आत्म तस्य'के संयोगते संतार चलता है—न्योंकि प्रकृतिका मुख्य-तस्व 'अहंकार' है, पुरुषका मुख्य-तस्व 'आत्म-तस्व' है। 'अहंकार'की आंखें नहीं, वह अन्या है, परन्तु उसमें वेग है, वह चल सकता है, वौड़ सकता है; 'आत्म-तस्व'की आंखें हैं, परन्तु वह लंगड़ा है, साधनके बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता। फिर कैरो काम चले? 'आत्म-तस्व' 'अहंकार'के कन्येपर सवार होकर, दूसरे अब्दोंमें 'पुरुष' 'प्रकृति'की पीठपर चढ़कर उसकी सवारी करता है, उसके सहारे चलता है। कपिल मुनिका कहना है कि प्रकृति पुरुषके लिये अपने उद्देश्यतक पहुंचनेका साधन है, अर्थात् अहंकार आत्म-तस्वके लिये अपने पूर्ण-विकासको पानेका सहारा है। मुख्य सत्ता पुरुष है, प्रकृति नहीं, आत्म तस्व है, अहंकार नहीं। पुरुषको अपने उद्देश्यतक पहुंचाना प्रकृतिका काम है, अर्थात् आत्म-तस्वको अपने पूर्ण विकासमें सहायता देना अहंकारका उद्देश्य है।

'अहंकार' स्वार्थका और 'आत्म-तत्त्व' परार्थका आधार है--

'आत्म-तत्त्व' जब 'अहंकार'का सहारा लेता है तब इस चलती-फिरती, मेरी-तेरी दुनियाँकी रचना होती हैं। इस रचनामें सबसे पहले 'मैं' का, प्रत्येक वस्तुके 'व्यक्तित्व'का, उसके 'अहं-भाव'का, 'अहंकार' का निर्माण होता है। 'मैं'की उत्पत्ति, खुद-ब-खुद, मेरे अलावा जो-कुछ है, उसकी भावनाको जन्म दे देती है। 'मैं'को संस्कृतमें 'स्व', तथा मेरे अलावा जो-कुछ है, उसे 'पर' कहते हैं। अहंकार, अर्थात् व्यक्तित्वके विकासका परिणाम 'स्व'-'पर'-भावनाका प्रकट होना है। संसार खुद-ब-खुद 'स्व' और 'पर'---इन दो भागोंमें बंट जाता है। 'स्व' अर्थात् मेरे लिये जो-कुछ है, उसे 'स्वार्थ', और 'पर' अर्थात् दूसरेके लिये जो कुछ है, उसे

'परार्थ' कहते है। 'अहंकार'से 'स्वार्थ'-'परार्थ'का द्वन्द्व उत्पन्न हो जाता है। 'स्वार्य'-'परार्थ'का द्वन्द उत्पन्न न होता अगर पुरुषका प्रकृतिसे, आत्म-तस्वका अहंकारसे संयोग न होता, परन्तु इस संयोगके उत्पन्न हो जानेके बात अहंकार स्वार्थकी तरफ़, ओर आत्म-तत्त्व परार्थकी तरफ़ खींचने लगता है। अहंकार और आत्म-तत्त्वका इत प्रकार परस्पर-विरोधी खिचाब वर्वो होता है ? नयोंकि अहंकारका उदय प्रकृतिसे है, और स्वार्थका सम्बन्ध भी प्राकृतिक-वस्तुओंसे हैं; आस्य-तत्त्व अप्राकृतिक है, और परार्थका सम्बन्ध भी प्राकृतिक पदार्थीसे हटनेसे है । अहंकार स्वार्थकी तरफ़ खींचता है, आत्म-तत्त्व परार्थको तरफ खींचता है, परन्तु इस खेंचातानीमें सही रास्ता कौन-सा है ? हम पहले ही कह आये हैं कि प्रकृति अन्थी है, पुरुष सुजाला है; पुरुवको, आत्म-तत्त्वको, प्रकृति अर्थात् अहंकारके कन्धेवर चड़कर अवने लक्ष्यतक पहुंचना है । अगर आत्म-तत्त्वको अहंकारके कन्त्रे पर चढ्ना है, तो सीधी बात है कि परार्थको स्वार्थके कन्धेपर चढ़कर अपनी यात्राको तय करना है। प्रकृति-पुरुवकी, अहंकार-आत्म-तत्त्वकी, स्वार्थ-परार्थकी कशमकश तो चलेगी--बोनोंमेंसे एक प्रबल होनेका प्रयत्न करेगा, परन्तु अगर हम आर्य-संस्कृतिके इस केन्द्रीय विचारको ध्यानमें रखें कि प्रकृति पुरुवकी सहायता करनेके लिये है, आत्म तत्त्वके आगे चलने, आत्म विकासके मार्गपर बढ़नेके लिये है, तो ज्यों-ज्यों हमारा विकास होता जायगा, अहंकार अपनेको आत्म-तत्त्रको लिपे मिटाता जायगा, स्वार्थ अपनेको परार्थके लिये वलि चढ़ाता जायगा । हम प्रकृतिसे चलें और प्रकृतिको छोडते चले जांय, अहंकाररी प्रारंभ करें और अहंकारकी तजते जांय, स्वार्थकी जीवनका आबार बनायें ओर घीरे-धीरे स्वार्थकी जनह परार्थकी लाते जांय---आत्म तत्त्वके विकासकी यही दिशा है। इससे उल्टा भी ही सकता है। हम प्रकतिले चलें और प्रकृतिमें लिपटते ही चले जांव, अहंकारसे प्रारंभ करें और अहंकार धनीभून होता जाय, स्वार्थरी चर्ले और स्वार्थके सिना कुछ न देख सर्वे । आर्थ-संस्कृतिक शब्दोंसे यह सार्व आत्माके जीवनका रहीं, आत्माके हमनदा है, आगे व्यक्तिया नहीं, पीछे जीवनेवा है, विकासका नहीं, हासका है ।

प्रकृति और पुरुष, अहंकार तथा आत्म-तरबके मिलनेसे, पहले-पहल, स्वार्थका ही विकास होता है। यह स्वाथाविक है। जब सुजाशा अन्त्रेकी पीठपर यहेगा तब एकदब वह रुक्ष्य तो नहीं दीख सकता जहां पहुंचना है। यह जीवनकी यात्रा तो जन्म-जन्मान्तरींकी यात्रा है । युजाखेने अन्धेकी रास्तेषर टाल दिया तो लगातार चलते रहनेका काम तो अन्वेका ही है। सारी शवित अन्धेकी ही खर्च होनी है, एक जीवनमें नहीं, कई जीवनोंमें, इसीरिज्ये आत्व-सत्त्वकी जीवन-यात्रामें प्रकृतिका वृध्टि-कोण, स्वार्थमा वृष्टि कोण प्रथम वृष्टिकोण है, और प्रथम होनेके साथ प्रवल वृष्टि-फोण हैं। स्वार्थ न ही तो अहंकार एक कदम भी आगे न रखे। जीदन-यात्रा शुरू इसीसे होती है, चलती भी इसीसे है, यह दूसरी वात है कि चलते-चलते जब लक्ष्य विकार जा जाता है, जहां पहुंचना है वह स्थान आ जाता है, तब लंगड़ेको अन्धेकी राष्ट्रत नहीं रहती, पुरुषको प्रकृतिकी, आस-सस्वको अहंकारकी, परार्थको स्वार्थकी आवश्यकता हट जाती हैं, और जहां पहले अन्धा प्रधान था वहां सुजाखा प्रधान हो जाता है, जहां प्रकृति प्रवान थी वहां पुरुष प्रधान हो जाता है, जहां अहंकार प्रधान था वहां आत्म-तत्त्व प्रधान हो जाता है, जहां स्वार्थ प्रधान था वहां परार्थ प्रधान हो जाता है। अहंकारसे तो जीवन-यात्रा शुरू होती है-

जीवन-यात्रा स्वार्थसे चलती हैं। व्यक्ति अपने लिये परिवारको रचता है, अपने लिये स्त्री-बच्चे, घर-बार, सम्पत्ति-जायदाद बनाता है। मनुष्यका बात-वातमें 'मैं' उभरता रहता है। वह कहता है, यह भेरी स्त्री है,

मेरे बच्चे हं, यह रेत्रा घर है, भेरी सन्पत्ति है। यह तब 'अहंकार' नहीं तो प्या है ? अहंकार पहले-पहल व्यक्तिको, 'में'को कव्न देता है, परन्तु व्यक्तियें अहंकार पूरा विकास नहीं पाता, इसलिये व्यक्तिसे अहं-कार आगे वहवार परिवारको जन्म देला है। परिवार 'व्यक्ति'का ही, 'अहंबार'का ही, 'स्व'का ही, 'मैं'का ही विकसित रूप है। कई लोगोंका व्यक्तित्व परिचारके आगे नहीं बढ़ता, वे परिचारतक विकसित होदार समाप्त हो जाते हैं, परन्तु अधिकांश अनुष्य परिवारसे आगे वहते हैं, वे बिरादरीका निर्माण करते हैं, बिरादरीरी आगे निकलकर समाजका निर्माण करते हैं। कोई धार्मिक संगठन बनाता है, कोई राजनैतिक संगठन-होते-होते देश तथा जातिकी भावना पैदा हो जाती है। इस सम्पूर्ण विकासमें 'अहंपार'-'भें'-'एव' का बीज जड़ पकड़कर उगता है, बढ़ता है, पीधा बनता है, और घीरे-घीरे विज्ञाल वृक्षका रूप धारण कर लेता है। यह शारा विकास 'अहंकार' का ही तो निकास है। 'मैं' से यह जुरू हुआ, उससे सन्तुष्ट न हुआ, 'में'ने परिवारको जन्म दिया--'मेरा' परिवार, 'मेरे' बाल-बच्चे, गृह इससे भी सन्तुष्ट न हुआ, तो अहंकारने विरादरीको जन्म दिया, 'मेरी' विरादरी । विरादरीके छोटे दायरेमें भी जब अहंकारको सन्तोष न मिला तो उसने समाज, देश, जातिको जन्म दिथा-'मेरा समाज', 'मेरा देश', 'मेरी जाति' । इस 'मेरा'-'मेरा' की देखकर जपनिषदोंके याज्ञवरुक्य मुनिने कहा था कि अस्छमं बाल-बच्चे, स्त्री, परिवार, विरादरी, समाज, देश, जाति—मह सब-कुछ 'मैं' का, 'स्व'का, अहंकार'का ही विकसित रूप है, इसलिये स्त्रीको पति पति होतेके नाते प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है, पतिको स्त्री स्त्री होनेके नाते प्रिय नहीं होती, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होती है, पुत्र पुत्र होनेके नाते प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है-

'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियोभवित आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवित, न वा अरे जायायं कामाय जाया प्रिया भवित आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवित आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवित, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवित्त आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवित्तं । याज्ञवत्वयमे कैसा जड़वादी वृष्टि-कोण सामने रखा है । भौतिकवादी विचार-धाराका यह तर्क-संगत परिणाम है । जब इस शरीर और इस संसारके अलावा कुछ है ही नहीं तब खाना-पीना, शरीरमें रमना, संसारके पुख भोगना, स्त्री-बाल-बच्चे, विरावरी, समाज, वेश, जाित सबसे जहांतक हो सके अपना फ़ायदा उठाना, अपना उल्लू सीधा करना—इसके सिवा कुछ किया ही त्यों जाय ? हम चल दिये तो हमारे लिये तो दुनियाँ समाप्त हो गई, हमें अपनेसे मतलब, हमें दुनियाँसे उत्तना ही तो वास्ता है जहां तक यह हमारे काम आती है, इससे ज्यावा हमें दुनियाँसे क्या मतलब ?

याज्ञवल्क्यने इस जड़वाबी बृष्टि-फोणको बड़े जोरसे रखा, और इसीमेंसे आर्य-संस्कृतिकी विचार-घाराको खींचकर सामने लाकर खड़ा कर दिया।
उन्होंने कहा कि पित पितके नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता
है, स्त्री स्त्रीके नाते प्यारी नहीं होती, अपने लिये प्यारी होती है, पृत्र पुत्रके
नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता है, विरादरी, देश,
समाज भी अपने लिये प्यारे होते हैं—परन्तु देखना यह है कि यह 'अपना',
यह 'मैं', यह 'त्व', यह 'अहं-भाव' जिसके लिये सब-कुछ है, यह क्या
है, उसका क्या रूप है—'आत्मा वा अरे द्रष्टक्यः श्रीतव्यो मंतव्यो
निविध्यासितव्यः'—यह 'आत्मा' क्या है जिसे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि
जानना खाहिये।

'अहंकार' तथा 'आत्म-तत्त्व'का 'संघर्ष'——'स्व' क्या हे ?—— आर्य-संस्कृतिका मौलिक-विचार यह है कि जबसे प्रकृति और पुरुष,

अहंकार और आत्य-तरवकी यात्रा शुरू हुई है तबसे इन दोनोंका सहयोग भी चल रहा है, इनका संघर्ष, इनकी खींचा-तानी भी चल रही है। एक-दूसरेके विना इनकी यात्रा नहीं चल सकती इसलिये तो सहयोग है, परन्तु प्रकृति पुग्यको अपनी तरफ़ खींचती है, पुरुष प्रकृतिको अपनी तरफ़ खींचता है। प्रकृति चाहती है, पुरुष प्रकृतिका होकर रहे, पुरुष चाहता है, प्रकृति पुरुषकी होकर रहे । जब प्रकृतिका पलड़ा भारी हो जाता है तब पृख्य, अर्थात आत्म-तत्त्व अपनेको खो बैठता है, और प्रकृतिको ही 'मैं' कहने लगता है, जब पुरुषका पलड़ा भारी हो जाता है, तब 'आत्म-तत्त्व' प्रकृतिपर सवार होकर बैठ जाता है, और प्रकृतिको अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिवे अपना साधन बनाकर चलता है। याजवल्क्यका कहना यह है कि जब आह्य-तत्त्व दव जाता है, प्रकृति प्रवल हो जाती है, यनुष्य संसारके माया-जालमें बंध जाता है, बाल-बच्चोंको, स्त्री-पुत्रको, सम्पत्ति-जायदादको 'मैं' सम-अने लगता है, और क्योंकि इन्हें ही वह 'मैं'--अपना यथार्थ -स्वरूप--समझ रहा होता है, अतः इनसे वह इतना चिपट जाता है कि इन्हें छोड़ ही नहीं सफला, तब वह अपने यथार्थ स्वरूपको भूला हुआ होता है। 'आत्मा वा अरे प्रष्टच्यः'--आत्माको देखो, आत्म-तत्त्वको अपनी आंखोंसे ओझल मत होते वो, क्योंकि आत्म-तत्त्वको देखते ही जीवनका सारा दृष्टि-कोण बदल जाता है। स्वार्थसे ही तो सारा संसार चला, अहंकार ही तो सुष्टिके प्रवाहका जादि-स्रोत है । इस रवार्थके रहते, आत्म-तत्त्व सो रहा हो, तो जीवनका एक वृष्टि-कोण उत्पन्न हो जाता है, जब जग रहा हो तो दूसरा वृष्टि-कोण उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थके रहते आत्म-तत्त्व सो रहा हो तो स्वार्थ स्वार्थको जन्म देगा, अहंकार अहंकारको जन्म देगा, हमारे हर विकासमें स्वार्थ और अहंकार घनीभूत होता जायगा । पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है-इसका अर्थ यह हो जायगा कि अपने मौज-मेलेके लिये

स्त्री पतिको छोड़ सकेभी, जो चारी कर राकेगी, इसी जनार स्त्री स्त्रीये नाते जिय गहीं होती, अपने लिये जिय होती है, इराका यह अर्थ हो जायना कि पति अपनी खड़िक लिये को घाहेगा, करेगा । परन्तु अगर स्वार्थके ताथ आत्म-तस्व जाग रहा हो, तो स्वार्थ स्वार्थको जन्म नहीं देगा, अहंकार अहंकारको जन्म नहीं देगा । उस अवस्थायें स्वार्थ परार्थको जन्म देगा, अहंकार अपनेको भिटानेमें अपनी सार्थकता समझेगा । उस अवस्थामे पति पतिके नाते शिय नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है, पत्नी पत्नीके नाते प्रिय नहीं होती, अपने लिये प्रिय होती है-इसका यह अर्थ होगा कि पति पत्नीके और पत्नी पतिके आत्म-तत्त्वके विकास और दर्भगका साधन वने, वे जीवन-यात्रामें इसलिये एकट्टे हों कि एक-दूसरेके पुरक वनें, भार्म-अदर्शक वनें, और एक-दूसरेके सहयोगसे मोहनें फंतकर नोहसे निकलना सीखें. विषयोंमें फंसकर विषयोंको जीतना सीखें. स्वार्थसे चलकर परार्थ की तरफ़ चलना सीखें, अहंकारसे शुक्कर अहंकारको मिटाना सीखें। अहंकार और आत्म-तत्त्वने भिलकर जीवन-पात्राको प्रारंभ किया । इम यात्रामें आत्य-तस्य प्रसुप्त हो गया तो अहंकार प्रवल हो गया, स्वार्थ ही स्वार्थ उत्पद्म होता गया। आत्म-तत्त्व जात्रत रहा, तो अहंकार ववता गया, स्वार्थ हटता गया, और आत्म-तत्त्व प्रकृतिको अपना साधन बनाता गया । जीवनकी यह दिशा आर्य-संस्कृतिकी दिशा है, ऋषि यामवल्यकी बताई हुई दिशा हैं। लारा खेल 'स्व' शब्दका है। 'स्व' क्या है ? प्रकृति 'स्व' है, या पुरुष 'स्व' है ? 'भैं' कौन हूं ?--यही तो याज्ञवल्क्य पूछते हैं। इसमें लन्देह नहीं कि सब-फुछ 'स्व'के लिये हैं, 'मेरे' लिये हैं। मुझे अपने लिये ही सब-फुछ ध्यारा होता है। परन्तु 'मैं'---'मेरा आपा'---'स्व' जिसके लिये सब-कुछ है, कौन है ? यह प्रकृति है, या पुरुष, अहंकार है, या आत्म-तत्त्व ? आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि 'मेरा आपा'--यह 'स्व'--प्रकृति नहीं,

पुरुष है, दूसरे शन्दोंमें, अहंकार नहीं, आत्म-तस्व है, इस आता-तस्वके विकासके लिये ही सब-कुछ है, पुत्र-पोत्त, पित-पत्नी, वन्पु-जान्धन, समाज, देश, जाति सब-बुछ आत्मके विकासके लिये है, यह शकृति, यह सम्पूर्ण बद्धांड आत्मके विकासके लिये है। यह सब साध्य है, साधन नहीं, साध्य तो आत्म-तस्व है, वही 'स्य' है, वही अपना आया है, उसीके लिये यह सब-कुछ हं, वह इसके लिये नहीं, उसीकी जानो, उसीको पहचानो । जीवनके दृष्टि-कोणमें आत्म-तस्व का स्थान——

'आत्म-तत्त्व'को सुष्टिकी रचनासे सुष्य-तत्त्व माननेसे जीवनके द्विट-कोणमें कितना भारी भेद उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यको हों, तो यह कारीर क्या है ? क्या कारीर ही हमारा आपा है, यही हमारा 'स्व' है ? अगर शरीर ही 'स्व' है, तो इसीका सब-कुछ करना हमारा स्वार्थ हो जाता है, परन्तु अगर शरीर 'स्व' नहीं है, शरीरको सावनरूपमे बरतनेवाला 'आत्म-तत्त्व' हमारा आपा है, वही हमारा 'स्व' है, तो जैसे वारीरकी रक्षा करना हमारा स्वार्थ है, वैसे समय आनेपर क्षरीरको त्याग देना, मरनेपर ही नहीं परन्तु जीवनमें भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब बरीरकी पर्वा न करना भी हमारा स्वार्थ हो सकता है । आर्य-रांस्कृतिका दुण्टि-कोण ही शरीरको आत्माका वाहन समझकर चलना है। आर्य-संस्कृतिका घोष तो यह है---'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रअमेव तु'--आत्मा शरीररूपी रयको चलानेवाला, इसपर लवारी करनेवाला स्वामी है । शरीरको आस्मा की सवारी नहीं करनी, आत्माको क्षरीरकी सवारी करनी है। जो बात जरीरके साथ है, वही ब्रह्मांडके साथ है । आत्म-तत्त्व ब्रह्मांडके लिये नहीं, पुरुष प्रकृतिके लिये नहीं, ब्रह्मांड आत्म-तत्त्वके लिये है, प्रकृति पुरुधके लिये हैं। आत्मा श्रदीरका भोग करे, श्ररीर आत्माको न भोगने लगे, हम संसार को भोगें, संसार हमें न भोगने लगे-यह

स्वर है जो आर्य-संस्कृतिकी वीणामेंसे रह-रहकर गुंज उठता है। स्वार्थके सम्बन्ध मे पाज्ञवल्क्यने संसारको एक नया ही विचार दिया था। भोटी वृष्टिसे तो यही जान पड़ता है कि स्वार्थसे स्वार्थ पैदा होगा, संसारसे चियटनेकी, संसारको भोगनेकी भावना पैदा होगी, संसार छोड़नेकी भावना नहीं पैदा होगी । आर्ष-संस्कृतिका दृष्टि-कोण दूसरा है । याज-वल्क्य जिस स्वार्थके लिये परिवारमें पडे रहनेके स्थानमें, दुनियाँदारीसे चिपटे रहनेके स्थानमें परिवारको छोड़ देते हैं, हम उसी स्वार्थके लिये परिवारसें, दुनियाँदारीमें पड़े रहते है । आर्य-संस्कृतिकी विचार-भारा यह है कि स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ वह है, जिसमें 'प्रकृति' 'आत्म-तत्त्व'को बबा देती हे, 'प्रकृति'को हम 'स्व' बना लेते हैं, 'प्रकृति'में दिनों-दिन उलझते जाते हैं; दूसरा स्वार्थ वह है जिसमें 'आत्म-तत्व' 'प्रकृति'की दवा लेता है, 'आत्म-तत्त्व'को हम यथार्थ-'स्व' समझते हें, सांसारिक बन्धनोंमें पडकर इनमें उलझनेक स्थानमें इनमेंसे निकलना सीखते हैं। ऐसे विचारकोंके मतमें वास्तविक स्वार्थ स्वार्थ छोड़ देनेयें, मोह-मायाका बन्धन काट देनेमें है। जो व्यक्ति स्वार्थके इस अर्थको समझ जाता है वह उल्लिके पथपर चले पड़ता है। आजका मानव-समाज 'स्व'का जो अर्थ ले रहा है उसमें 'आत्य-तत्त्व'को स्थान नहीं है। इसीलिये सृष्टिके आदि-तत्त्व 'अहंकार'ने जिस व्यक्तिका निर्माण किया है उसमें निचला स्वार्थ घनीभृत हो उठा है। व्यक्तिने जिस परिवारका निर्माण किया है उसमें कोरा स्वार्थ-ही-स्वार्थ है, परिवार जिल बिराइरीका निर्माण करता है उसमें भी कोरा स्वार्थ है, विरादरी जिस समाज, देश या जातिका निर्माण करती है उसमें भी स्वार्थके सिवा कुछ नहीं। इस समय मानव-समाजका विकास इसी विज्ञामें हो रहा है। इसीका परिणाम है कि परिवारमें हरेक व्यक्ति अपने स्वार्थके लिये लड़ता है ; समाज, देश, जातिमें दलवन्दी और पार-

स्परिक वैमनस्य दीखता है। याज्ञवल्क्यका दृष्टि-कोण, आर्य-संस्कृतिका द्किकोण 'स्त्र'का अथं -- 'आत्य-तत्त्व' -- करता है । 'आत्य-तत्त्व' ही 'स्व' है, वही भेरा-तेरा, सबका अपना आपा है । यह 'आत्म-तत्त्व' सब प्राणियोंमें है। 'यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवापुपव्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति'--जो प्राणिमात्रको विद्यात्मामें पिरोये हुए मनकोंकी तरह देखता हैं, और हर प्राणीमें उसके गरीर को नहीं, परन्तु उसके 'आत्म-तत्त्व'को ही यथार्थ समज्ञता है, उसीको वास्तविक ज्ञान है। जैसा मैं हुं वैसे ही दूसरे है, सभीमें 'आत्म-तत्त्व' ही विकास पा रहा है, मेरे भलेमें सबका भला, सबके मलेमें पेरा भला है-यह है दृष्टि-कोण जो एक नवीन ही दृष्टि-योग है, जिसकी आजके भौतिकवादी मानवको बहुत अधिक आवश्यकता है। सुष्टिका प्रारंभ तो स्वार्थसे होता है, परन्तु इसका विकास दो दिशाओं में हो सकता है। अगर 'स्व'का अभिप्राय इस 'शरीर'से है, और जगर इस शरीरके सिवा कुछ नहीं, तो 'स्व'का विकास एक खास दिशामें होगा, परन्त अगर 'स्व'का अभिप्राय 'आत्म-तत्त्व'से हैं, और अगर अनित्य शरीरके पीछे नित्य आत्मा है, तो 'स्व'का विकास एक दूसरी दिशामें होगा। याने हुए अर्थीमें भी अगर हम 'स्वार्थ' शब्दको लें, तो उस हालतमें 'आत्म-तत्त्व'का विकास इस तरह नहीं होगा कि स्वार्थ स्वार्थको जन्म देता जाय । क्योंकि स्वार्थको जन्म वेते जानेमें 'आत्म-तस्य'का चास्तविक स्वार्य नहीं है। स्वार्य स्वार्थकी भी जन्म दे सकता है, परार्थको भी । 'आत्म तत्व'का चास्तविक स्वार्थ, उसका वास्तविक विकास तभी होगा जब स्वार्थ परार्थको जन्म देगा । विकासोन्मुसी सृष्टिके आधार-भूत मूल-तत्त्व 'अहंकार' या 'स्वार्थ'की ठीक दिशा यह है कि जैसे चुन्वकके सम्पर्करी लोहेमें एक शक्ति आ जाती है, वैसे 'आत्म-तत्त्व'के सम्पर्कसे इसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाय, इस शक्तिसे, दिनोदिनके विकास

में, 'अहंकार'का अहम-भाव विश्वात्मभावमें लीन होता जाय, स्वार्थ अपनेको विटाकर परार्थमें परिणत होता जाय। कितने भी गहरे स्वार्थसे हम क्यों न चर्ल, कितने भी गहरे भीतिकवादी दृष्टि कोणसे वर्षों न देखें, स्वार्थने पीछे, स्वार्चकी ओटमेंसे परार्थ रह-रहकर उठ खड़ा होता है। व्यक्ति किसना भी रवार्थी क्यों व हो, परिवारके लिये अपनेको मिटा ही देता है। अस्लमें, पुत्रके किये कथ्ट उहने में साता-पिताको जो आनन्द आता है वह पुत्रको कष्टमें देख-कर रुवयं पुराके साधनोंसे चिरे रहनेमें नहीं आता । व्यक्ति परिवारके लिये, देश और जातिके लिये बलिवान होनेसें आत्म-गौरव अनुभव करता है। जिस मार्गपर माता चलती है, जिस मार्गपर जातिका वीर चलता है, वही स्वार्थकी उचित दिला है। इस दृष्टिसे स्वार्थ परार्थको उत्पन्न करता है, फिर परार्थ ही स्वार्थ हो जाता है, और पहला स्वार्थ थिए जाता है। स्वार्थ बना हुआ परार्थ फिर अगले स्वार्यको जन्म देता है, और यह स्वार्थ भी नष्ट हो जाता है। अगला-अगला परार्थ स्वार्थसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर वह परार्थ ही स्वार्थ बन जाता है, अगले परार्थको उत्पन्न करता है, और स्वार्थ समाप्त हो जाता है। हर स्वार्थ नव्ट होनेके लिये है, हर परार्थ टिकानेके लिये हैं। ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुत्रको जन्म देते हैं, स्वयं चल देते हैं; पुत्र फिर माता-पिता बनता है, और अगली सन्तानको जनमं देकर अपने माता-पिताकी तरह चल देता है। स्वार्थ-परार्थकी यह गति हमारे अनजाने भी जल रही है, इसलिये चल रही है क्योंकि 'आत्म-तत्त्व' एक यथार्थ सत्ता है, हम उसे मानें, चाहे न मानें । हम सुव्टिके विकास में 'आत्म-तत्त्व'के दर्शन करते हुए चलेंगे, तो हुमें सिष्टका गोरखधंया समझ आता जायगा, यह समझ आता जायगा कि स्वार्थ-ही-स्वार्थके होते हुए भी हम पर्यो रह-रहकर परार्थके काम करते जाते हैं, सूठ-ही-खूठके होते हुए भी क्यों हमें रह-रहकर सचाई और ईमानदारी ही खन्नी देती

है; 'आत्म-तस्य'के दर्शन करते हुए नहीं चलेंगे तो भी 'अहंकार' अपनेको मिटाता ही नजर आयगा, स्वार्थ अपनेको परार्थलें खोता ही दीख पड़ेगा, परन्तु यह सब वयों होता है, यह उल्टी गंगा क्यों बहती है, यह क्या गोरख- धंधा है—यह समझ नहीं पड़ेगा।

परन्तु इस विकासको ठीकले समझनेके लिये यह समझना भी जरूरी है कि कोई स्वार्थ तबतक परार्थको जन्म नहीं दे सकता जबतक वह स्वयं पक नहीं जाता । जब फल पक जाता है तभी वह बीजको जन्म देता है, और पके बीजसे अगला पौधा तैयार होता है। अधपके फलका बीज किसी कामका नहीं, और अधपके बीजका फल किसी कामका नहीं। स्वार्थ पकना चाहिये, तभी इसमेंसे निकला बीज परार्थ-छपी फलको जन्म देगा । कोई-न-कोई वासना हमारे हरेक स्वार्थको बनाती है। उस वासनाका बल कैसा है, उसका जोश समाप्त हुआ, या नहीं । स्वार्थके जिस क्षेत्रमें हम हैं उसमें वर्तमान वासनाका वेग अगर नहीं मिटा, और हम आगे चल दिये, स्वार्थसे परार्थमें चल पड़े, तो हमारा न यह क्षेत्र सफल होगा, न वह क्षेत्र । व्यक्तिका परिवारकी वासना मिट जानेके बाद परिवारमें टिके रहना ऐसा ही है जैसे भूख मिट जानेके बाद खाते चले जाना, और परिवारकी वासना न मिटनेपर परिवार छोडकर चल देना ऐसा ही है जैसे भख रहते भोजन छोड़कर उठ खडे होना । स्वार्थकी आधार-भत वासना जव न रहेगी तव स्वार्थका ही परार्थ-नामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विरोध मालूम पड़ता है, परन्तु यही सत्य है। आर्य-संस्कृतिकी विचार-धारा ही यह है कि स्वार्थसे परार्थको जन्म देते जाओ, और पहले स्वार्थको मिटाते जाओ, कुचलते जाओ, समाप्त करते जाओ । परार्थको स्वार्थ बनाते जाओ, उस स्वार्थसे अगले परार्थको जन्म दो, जहां स्वार्थ परार्थको जन्म दे दे वहीं स्वार्थको मसल दो, क्योंकि स्वार्थ-परार्थको कसोटी क्षरीर नहीं आत्मा है, भौतिक सुख-भोग नहीं, आत्मिक-विकास है। आर्य-संस्कृतिका विश्वके अति एक महान् संदेश हैं— 'आत्म-तत्त्व' इस सृष्टिमें इन स्थूल आंखोंसे नहीं दीखता परन्तु यही इस सृष्टिका मूल-तत्त्व है, और इसी मूल-तत्त्वके कारण हर स्वार्थ परार्थके लिये है, हर बन्धन मोक्षके लिये हैं, हर परतन्त्रता स्वतंत्रताके लिये हैं, हर लगाव छूटनेके लिये हैं। हम स्वार्थमें अपनेको धिरा पाते हैं परन्तु हम इसमें रह नहीं सकते, हमें इसे मिटाकर परार्थकी तरफ़ जाना है; हम बन्धनोंसे अपनेको जकड़ा पाते हैं, परन्तु ये वन्धन दिक नहीं सकते, हमें इनसे मुक्त होना है; हम परतन्त्र हैं, परन्तु हमें साफ़ बीखता है कि हमें स्वतन्त्र होना है; हमारा संसारसे लगाव है, मोह-ममतामें हम फंसे हैं, परन्तु हमारे ही भीतर कोई बैठा हमें कह रहा है कि यह लगाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, छोड़ना है, और छोड़ना हो है, प्रकृतिको पुरुषके लिये, 'अहंकार-तत्त्व'को 'आह्म-तत्त्व'के लिये विल्वान होना है। इसीमें व्यक्ति, परिवार, समाज, देश तथा विश्वका कल्याण है।

## [ 9 ]

## विश्व-वन्धुत्वका आधार आत्म-तत्त्व

भारत हजारों सालोंतक परतन्त्र रहा । हमारे लिये आजाबी एक सपना हो चुकी थी । दो-चार बरसकी गुलामी ही इन्सानको इन्सान नहीं रहने देली, हजारों सालोंकी गुलामी तो उसे इन्सानियतसे बहुत नीचे धकेल देती हैं । १९४८ के बाद हम उस गढ़े में से निकले, और यह कदम हमने हजारों सालोंके वाद रखा । हमारे सामने सिदयोंतक एक अंधेरी गुफ़ामें मानो पड़े रहने के बाद उजेला प्रकट हुआ, सिदयोंकी नींदके बाद मानो हम जगे । आज हमारे सामने एक बित्कुल नया युग है, नई जमीन, नया आसमान, नई हवा है। हमें सोचना है कि इस नवीन युगमें प्रवेश करने के बाद हम किस रास्तेपर चलेंगे, कौन-से अरमान पूरे करेंगे, किस सन्वेशको चुनेंगे, और कौन-सा सन्देश दुनियांको सुनायेंगे? हम सिदयोंतक परतन्त्र रहे, इसलिये हम दुनियां की तरक्कीमें अबतक कोई हिस्सा नहीं ले सके, अब स्वतंत्र होनेके बाद हम किदर जायेंगे, और दुनियां को किदर ले जानेकी कोशिश करेंगे?

अनेकता और विषमता की जड़ 'अहंकार-तत्त्व' है---

संसार अभीतक किस रास्तेपर चलता रहा ? अभी तक तो हम यही

देखते हैं कि हमारे समाजकी रचनाकी इकाई व्यक्ति है, व्यक्तिके बाद परिवार है, परिवारके बाद कोई विरादरी, कोई ग्रुप, इसके बाद कोई समाज, कोई संगठन, कोई सम्प्रदाय, कोई जाति, कोई देश है, और इनमें, आपसमें, मनुष्य मनुष्यका वैरी, परिवार परिवार का शत्रु, ग्रुप ग्रुपका विरोधी, एक समाज, एक जाति, एक देश दूसरे समाज, दूसरी जाति और इसरे देशरो लड़ रहा है। यह तब क्यों है? यह इसलिये है क्योंकि, जैसा हम पिछले अध्यायमें देख आये हैं, सांख्यकी परिभाषामें सृष्टिका प्रारम्भ प्रकृतिसे हुआ है, और प्रकृतिका वह तस्व जो महाप्रवल है, जो अन्त तक स्धिके कण-कणमें अपनी सत्ता बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशील है, 'अहंकार' है। 'अहंकार-तत्त्व' जब व्यक्तिमें परिपाक पा चुकता है, तब परि-चारको जन्म देता है। कहनेको तो परिवारमें स्त्री है, बाल-बच्चे हैं, परन्तु स्त्री और वाल-बच्चे तो व्यक्तिके 'अहंकार'की, 'मैं-पने'की प्यासको बुझाने-के लिये हैं। जब परिवारसे भी व्यक्तिकी मैं-पनेकी, हुकुमत करने, दूसरेको छोटा और अपनेको बड़ा समझनेकी प्यास नहीं बुझती, तो वह विरादरीका, किसी ग्रुपका, समूहका निर्माण करता है। इस ग्रुपमें बैठकर व्यक्तिका 'अहंकार' और अधिक तृप्त होता है, वह एकमें नहीं, अनेकमें 'मैं'-पनेको पाकर--'मैं इतना बड़ा'--इस भावनाको अनुभव करता है। प्रत्येक विरावरीमें, ग्रूपमें, ससूहमें कोई-न-कोई कुटुम्ब प्रधान होता है, किसी-न-किसी कुनबेके नीचे बिरावरी दबी रहती है, और वह कृतवा किसी-न-किसी व्यक्तिकी 'अहं-भावना' का उग्र-रूप होता है। विरादरीकी आवाज कहनेको सबकी आवाज होती है, परन्तु होती वह किसी एक व्यक्तिकी ही आवाज है, ऐसे व्यक्तिकी जिसका प्रवल 'अहं-कार' परिवारपर छा गया, परिवारके दूसरे व्यक्तियोंके अहंकारोंसे मिल-कर वह इतना बलवान् हो गया कि बिरादरीपर भी उसीका लिक्का जम गया। विरादरी या पूपके वाद समाजकी, किसी बड़े संगठनकी बारी आती है। हमारे संगठन क्या है ? किसी भी संगठनमें कोई एक गुट ही प्रवल होता है, यह गुट जो चाहता है, उस समाजसे, संगठनसे कराता है। किसी समाजपर अगर कोई गुट हाबी हो रहा है, तो उस गटमें भी कोई एक व्यक्ति ही गुटका केन्द्र होता है, उस व्यक्तिका 'अहंकार' ही उस गुटपर, और उस गटके द्वारा उस समाजिक-संगठनपर का रहा होता है। हर सोसाइटी, हर संगठन, हर ग्रुपकी तहमें किसी-न-किसी व्यक्तिके 'अहं-कार'की धारा बह रही होती है । व्यक्तिका 'अहंकार' ही समाजकी रचनामें ओत-प्रोत दिखाई देता है, यही आगे चलकर जाति तथा देशमें व्याप जाता है। जब समाजमें धर्मकी प्रधानता होती है तब व्यक्ति कहता है, में हिन्दू हूं, में मुसल्मान हूं, में ईसाई हूं, में यहूदी हूं--में जो-कुछ हूं, वहीं ठीक है, इसके अलावा सब ग़लत है। जब धर्मके स्थानमें जाति या देशकी भावना प्रधान हो जाती हैं तब वही व्यक्ति कहने लगता है, यें जर्मन हूं, में इटैलियन हूं, में जापानी हूं, में अमरीकन हूं, मै रिजयन हूं--में जो-कुछ हं वही दनियाँमें रहेगा, और कुछ रहेगा, तो में उसे तहस-नहस कर दूंगा। हिटलर यही तो चाहता था कि संसारमें जर्मन हुक्मत करें, दूसरे देश गुलाम होकर रहें, मुसोलनी भी यही चाहता था कि इटली का राज रहे, और सब मोहताज बनकर रहें। युरुपमें ईसाइयों और मूस-रमानोंकी लड़ाइयां हुई --कूलेडर्स पैदा हुए। ईसाइयोंमें रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायों के युद्ध छिड़े--इक्वीजीशन बैठे । मुसल्मानों में शिया और सुन्नियोंके झगड़े हुए, अपने देशमें हिन्दुओं और मुसल्मानों का खुन बहा । यह सब व्यक्तिके 'अहंकार-तत्त्व'का ही परिणाम था। हजारों साल बीत गये, जिस दिनसे भारतका निवासी गुलामीकी बेंग्रियोंमें जकडा गया, उस दिनसे संसारके स्वतंत्र मनुष्य ने जो-जो भी सामाजिक संगठन चनाये, जिस देश और जातिका निर्माण किया, उसमें व्यक्तिके 'अहंकार-तस्व' ने ही अपनेको अग्रसर रखा। वंसे तो व्यक्तिका 'अहंकार' ही हमारी सारी रचनाके आधारमें काम कर रहा है, परन्तु इसे स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार करनेसे हम लजाते हैं। जब इस वातको हम साफ्र-साफ़ स्वीकार कर नेते हैं तब इसीका नाम आजकल 'डिक्टेटर्शाप' रखा जाता है। जो लोग इस बातको बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं करना चाहते, वे व्यक्ति की 'डिक्टेटर्शाप'के स्थानमें इसे 'पार्टी-डिक्टेटर्शाप'का नाम देते हैं। इस सम्पूर्ण सामाजिक-विकासकी शृंखलामें आधार-मूत तस्व 'अहंकार' हं।

आर्ध-संस्कृतिका दृष्टि-कोण रखनेवालोंने 'अहंकार-तस्व'के इस विकासमें एक खास चीज देखी थी जिसे देखकर उन्होंने अपने जीवनकी दिशाको वदल दिया था। उन्होंने देखा कि 'अहंकार-तस्व' के निर्वाध विकासमें एकताके स्थानपर अनेकताकी, समानताके स्थानपर विध्यताकी, पारस्परिक मेलके स्थानपर संघर्षकी, प्रेमके स्थान पर हेवकी उत्पत्ति होना आवश्यक था। उन्होंने देखा कि 'अहंकार-तस्व' व्यक्तिमें परिपाक पाकर कुदुम्बको जन्म देता है। जब व्यक्ति कुटुम्बमें अपने 'अहंकार'को पूरा पका लेता है तब वह आगे बढ़ता है और विरादरीको जन्म देता है। व्यक्तिका 'अहंकार' परिवारपर छा जाता है, परन्तु किस व्यक्तिका। परिवारमें तो कई व्यक्ति होते हैं। उसी व्यक्तिका जिसका 'अहंकार' प्रवारपर छा जाता है, वैसे एक परिवारका 'अहंकार' विरादरीपर शासन करता है, परन्तु किस परिवारका ? उसीका, जिसका 'अहंकार' दूसरे परिवारोंसे प्रवल होता है, और जिसके सामने दूसरे परिवार दब जाते हैं। यह प्रक्रिया अन्ततक होती जाती है। अन्तमें जब देश या जातिका निर्माण होता है, तो उसमें अनेक संगठन आपसमें बंध जाते है, इनयेते कुछका 'अहंकार-तस्व' इतना प्रवल हो चुका होता है कि वह दुलरोंपर शासन करता है, कुछका चोट खा चुका होता है, और अन्दर-अन्दर घटेदम उस मौकेकी ताकरों बंठ जाता है जय यह भी अपना सिर् उठा सकेगा और दवनके स्थानमें दबा सकेगा, जकनेके स्थानमें झका सकेगा, भरनेके स्थानमें भार सकेगा। 'अहंकार-तत्त्व'को आधार बनाकर जिस समा-जकी रचना होगी उसका परिणाम संघर्ष होगा। व्यक्तिके 'अहंकार'का अभिप्राय है दूसरोंको दवाकर स्वयं प्रवल होनेकी भावना । यह भावना संघर्षकी मूल है, अनेकता, विषमता, द्वेषकी जननी है। अहंकारोंके संघर्ष में फुछ खास-खास व्यक्ति समाज, देश तथा जातिपर शासन करने लगते हैं। इस सारी प्रक्रियामें व्यक्तिका 'अहंकार' बढ़ता-बढ़ता परिवार, विरा-दरी, समाज, देश, जातिपर छा जाता है, दूसरे अहंकारोंको दवाकर अपना सिर अंचा करता है। इस प्रकार जब अनेक अहंकार-तत्त्वोंके संवर्षमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक जाति, एक देशका 'अहंकार' प्रबल होकर दूसरे व्यक्तियों, दूसरे परिवारों, दूसरे समाजों, दूसरी जातियों, दूसरे देशोंको दबा देता है. तब इन दूसरोंकी 'अहम्-भावना'का क्या होता है ? उनके हृदयमें अपनी दीन दक्षा देखकर एक रड़क पैदा होती है, और वे घटे-घटे अपने दबे हुए, कुचले हुए 'अहंकार' का बदला लेनेके मनसुबे बांधा करते हैं। उनका 'अहंकार' मिटा नहीं होता, दबाभर होता है। यही कारण है कि 'अहंकार'को आधार बनाकर बनाई गई सामा-जिक-रचनामें मनुष्य मनुष्यके रुधिरका प्यासा ही हो सकता है, उसे प्यारकरने वाला नहीं, देश तथा जातियां दूसरे देशों तथा जातियोंसे लड़ाई-झगड़ा ही मोल ले सकती हैं, उनके साथ निल-जुलकर नहीं रह सकतीं। सन्ब्य मन्ब्यसे प्रम भी करता है, देश तथा जातियां लड़नेके स्थानमें सुलहकी वातें भी जरती हैं, इसका यह कारण नहीं है कि समाजका भवन 'अहंकार'की नींवगर खड़ा करके भी प्रेस और मेलकी वात हो सकती है। इसका कारण सिर्फ यह है कि सृष्टिका समुचित विकास अहंकारको आधार बनाकर नहीं, आत्म-तत्त्वको आधार बनाकर ही संभव है, और इसीलिये 'अहंकार' की भावनामें वह रहे विश्वके सामने समय-समयपर 'आत्म-तत्त्व' अपनी झलक दिखाता रहता है। 'अहंकार' संसारमें लड़ाई-क्षगड़े, खून-खराबी, मार-काट, उत्पात-उपव्रवके सिवा और कुछ नहीं कर सकता—यह आर्य-संस्कृतिको जन्म देनेवालोंका सदियोंके अनुभवके बाद निकाला हुआ निष्कर्ष है।

'अहंकार'को मिटाकर 'आत्मा'को जगाना वास्तविक विकास है-

तब क्या किया जाय? समाजका विकास किस दिशामें हो, किस प्रकार हो? आर्य-संस्कृतिका कहना है कि 'अहंकार' और 'आत्मा'में भेद है, अहंकारको आत्मा समझकर विश्वका विकास होने देना विकास की ठीक दिशा नहीं है, अहंकार आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है, अहंकारका विकास आत्माका नहीं प्रकृतिका विकास है। प्रकृतिमें सतोगुणकी अपेक्षा रजोगुण अधिक है, उत्तरं अकृतिको आधार बनाकर जो विकास होगा उसमें सात्विक प्रवृत्तियों अपेक्षा राजसिक प्रवृत्तियों, और राजसिककी अपेक्षा तामसिक प्रवृत्तियों अपेक्षा राजसिक प्रवृत्तियों, और राजसिककी अपेक्षा तामसिक प्रवृत्तियों अपेक्षा राजसिक प्रवृत्तियों, और राजसिककी अपेक्षा तामसिक प्रवृत्तियों अपेक्षा राजसिक प्रवल होंगी। इस विकासमें ईर्ग्या-देण, लड़ाई-झगड़े-युद्ध स्वाभाविक ही नहीं अवश्यम्भायी होंगे क्योंकि राजसिक तथा तामसिक-विकास इसी ओर ले जा सकता है। अहंकार और आत्म-तत्त्वके संयोगसे संसार चला, परन्तु अहंकारको मिटाकर आत्म-तत्त्व दिशोदिन उभरता आये, प्रकट होता जाय—यही विकासकी ठीक विशा है। होता तो यह है कि

व्यक्ति अपने घनीभूत अहंकारको लेकर, उसके सारे बलको संबेटकर, परिवार, विरादरी, प्रूप, समाज, जाति, देशका निर्माण करता जाता है, और अहंकारको आग सब जगह लगाता जाता है, जिससे मैं-पनेके लिये में वड़ा, तू छोटा—-इस भावनाके लिये, अपने-अपने स्वार्थकं लिये व्यक्ति व्यक्तिमें लड़ाई, परिवार-परिवारमें झगड़ा, देश-देशमें, जाति-जातिमें वैमनस्य और पृद्ध हो रहे हैं, परन्तु यह सब इसलिये होता है प्योंकि हम 'आत्म-तत्त्व'को भुलाये बैठे हैं । हमें अहंकारका नहीं, आत्म-तत्त्वका विकास करना है, प्रकृतिका नहीं, प्रकृतिकी ओटमें छिपी आध्यात्मिक-सत्ताका विकास करना है, अहंकारको मिटाते जाना है, आत्म-तत्त्वको जगाते जाना है। इस द्षिटसे व्यक्ति ज्यों-ज्यों अगले-अगले विकास-क्रममें से गुजरेगा वह अहंकारको घनीभूत नहीं होने देगा, अहंकारको मिटाता जायगा। वह अहंकारको बढ़ाकर नहीं, उसे मिटाकर परिवारको बना-येगा, परिवारके अहंकारको मिटाकर विरादरीको, विरादरीके अहंकारको मिटाकर समाजको जन्म देगा । इस विकास-भ्रांखलामेसे गुजरते-गुजरते जब उसका अहंकार बिलकुल मिट चुका होगा तब देश वा जातिकी भावनाका उदय होगा। जाति वा देशकी जिस कल्पनामें अहंकारकी सत्ता ही नहीं रहेगी, वहां लड़ाई कैसी, झगड़ें कैसे, पारस्परिक वैमनस्य फैसा? अहंकार ही तो अनेकताकी, विषमताकी, लड़ाई-झगड़े और विदेषकी जड़ है। जब अहंकार न रहा तब अनेकतासे एकता, विषमतासे समानता, ईर्षा-द्वेषसे मेल-जोल और प्रेमका उत्पन्न होना कौन रोक सकेगा? इस विचार-श्रृंखलासे प्राचीन आर्योने विश्व-प्रेम और विश्व-बन्धत्वकी नींबकी वह आधार पर रखा था।

इस समय संसार स्वार्थको आधार बनाकर चल रहा है। हर बात स्वार्थके दृष्टि-कोणसे होती है। इसमें मेरा लाभ है, या नहीं? मेरा लाभ है तो ठीक, नहीं तो सलत। यह स्वार्थ क्या है ? स्वार्थ अहंकार ही तो है। जब मैने अपनको केन्द्र मानकर, अपने व्यक्तित्वको दृष्टिसे लोखना शुरू कर दिया, वहीं अहंकार आ बंठा, और जहां अहंकार आ बैठा वहीं स्वार्थ आ बैठा। स्वार्थको छोडनेके लिवे सब कहते हैं, परन्तु जनतक हम मेरा-तेराकी परिभाषाथ बात करेंगे, 'अहंकार' की परिभाषामें वात करेंगे, तब तक स्वार्थको कसे छोड़ सकग ? स्वार्थको छोड़नेका अभिप्राय है, अहंकार को छोड़ना। अहंकार एक दार्शनिक शब्द है, सांख्य-दर्शनने इस शब्दका पारिभाषिक प्रयोग किया है, उसीको स्थल-भाषामें सबलोग स्वार्थ फहते हैं। स्वार्यके आधारपर खड़ी हुई सामाजिक-रचनाका इसके सिवा क्या परिणाम हो सकता है कि एक सीमापर पहुंचकर मन्ष्य मनुष्यके स्विर का प्यासा बन जाय। स्वार्थको आवार बनाकर बनाया गया हमारा प्रत्येक सामाजिक-संगठन आज मनुष्यको आगे बढ्नेके स्थानमें पीछे घसीट रहा है। आजका कुटुम्य व्यक्तिको उन्नत नहीं कर रहा । जो लोग समाज-सेवासँ अपना समय विता सकते हैं वे जब कहम्ब पालनेमें लगते हैं तो समाजसे उदासीन हो जाते हैं। व्यक्ति परिवारके लिये लाखों रुपये जमा करता है ताकि उसके बीबी-जन्मे गुलछर्रे उड़ायें, लेकिन अपने नौकर-चाकरोंको भरपेट खानेको भी नहीं देता। कई लोग निकम्मे, समाजके लिये भार-भृत वारिसोंके लिवे बड़ी-बड़ी जायदावें जमा करते-करते मर जाते हैं। समाज-सेवाका ढिढोरा पीटनेवालोंके सामने भी जब प्रलोभन आता है तब बच्चोंका स्थाल करके ये भी फिसल जाते हैं। क्रामवेलने अत्याचारी राजाओंसे इंग्लैंड का पीछा छुड़ाया था, परन्तु अपने खानदानको राजधराना बनानेके लोभमें फंस गया। नैपोलियनने फ़ांसको बहुत आगे पहुंचा दिया था, परन्तु उसने भी अपने खानदानको राजधराना बनाकर देशको उतना ही पीछ घसीट लिया । भारतके इतिहासमें भिन्न-भिन्न

राजाओंकी लड़ाइयां खानदानोंकी, फ्टुम्लोंकी लड़ाइयां है। यह सब नया सुजित करता है ? यह यही सुजित करता है कि व्यक्ति जब स्वार्यकी, अहंकारकी भावनासे कृद्रम्बका निर्माण करता है, तो फट्म्ब व्यक्तिके विकासके वार्गमें एकावट बनकर खड़ा हो जाता है, वह उसे आगे नहीं बढ़ने देता। उसे कूट्रबसे निकलकर समाज या देशकी सेवाके लिये कदम नहीं बढ़ाने देता । हमें किस बातसे संतोष मिलता है ? फिस बातमें अपना विकाश-सा होता नचर आता है? क्या कीड़े-मकीड़ोंकी तरह अपने और वाल-बच्चोंके पोषणमें रमें रहनेमें आत्माका विकास होता नजर आता है, या यह सब-बुछ फरके, उससेंसे निकलनेमें, विकासके मार्गपर आगे चलनेमें आत्मा चिकसित होता नजर आता है ? अगर यह बात ठीक है कि अपना भला करनेमें तो संतोष मिलता ही है, परन्त इसरोंका भला करनेमें, दूसरोंके लिये भर मिटनेमें आत्माको अधिक संतोष मिलता है, तो क्या बात है कि द्नियाँ अपने लिये ही मरती है, स्वार्थ ही हमारा लक्ष्य, रवार्थ ही हमारा सब-कुछ बना हुआ है ? इसका कारण यही है कि 'अहं-कार' हमें आगे नहीं बढ़ने देता। 'अहंकार' 'आत्म-तत्त्व'को पहले परिवारके घेरेमें रोकता है, इसमेंसे वह निकल जाग, तो बिरादरी या ग्रुपके घेरेमें रोकता है, उसमेंसे निकल जाय तो समाज, देश वा जातिके घेरेमें रोकता है। पहले यनुष्य परिवारणर आकर एक जाता है, यह परिवार ही मेरा सब-कुछ है, और कुछ मेरा नहीं; फिर समाजवर, फिर देश और जातिपर आकर एक जाता है--यह समाज मेरा, यह देश मेरा, यह जाति मेरी, और कुछ मेरा नहीं । यही भावना तो संसारमें झगड़े पैदा करती है। 'अहंकार'का काम है 'आत्म-तत्त्व'को इन बन्धनोंमें बांधते जाना, आत्म-तत्त्वका काम है इन बन्धनोंमेंसे निकलते जाना। 'अहंकार'को इन बन्धनोंमें पड़े रहनेमें आनन्द आता है, 'आत्म-तत्त्व'को इनमेंसे निकलने

में आनन्द आता है! 'अहंकार' क्योंकि प्रकृतिका गुण है इसलिये उसे इन प्राकृतिक बन्धनों में पड़े रहनेयें तृष्ति मिलती है, 'आत्म-तरव' क्योंकि प्रकृतिसे भिन्न है, प्रकृतिसे ऊपर है, इसलिये उसे इन बन्धनोंको तोड़नेमें, इनसे धुक्त होनेमें अपना विकास बीख पड़ता है। 'अहंकार' तथा 'आत्म-तस्व'के संघर्षमें, अहंकारसे न दबकर उसे अपना साधन बना लेना, अहंकारके फैलाये हुए बन्धनोंको काटनेके थार्गपर आत्म-तस्बका चल पड़ना ही आर्य-संस्कृतिका मोक्ष है।

आर्य-संस्कृति 'अहंकार' को मिटाना सिखाती है--

अहंकारका बन्धन इतना प्रवल है कि इसे आसानीसे काटा नहीं जा सकता। संसारके बड़े-बड़े विचारक इस प्रक्रनपर सवासे विचार करते आये हैं कि अहंकारके फैलाये हुए पाशोंको काटकर किस प्रकार आत्म-तत्त्वको मुक्त किया जाय? हम लड़ते-झगड़ते इसीलिये तो हैं पयोंकि एक परिवारमें, एक बिरादरीमें, एक ग्रुपमें, एक समाज, एक देश, एक जातिषें अपनेको बांध लेते हैं, उसीके हितको अपना हित, उसीके स्वार्थको अपना स्वार्थ समझने लगते हैं, दूसरोंको अपना शत्रु समझने लगते हैं। क्या-कुछ किया जाय जिससे हम परिवारमें आकर परिवारमें न बंधें, समाजर्भें आकर समाजमें न वंधें, देश और जातिमें आकर परिवारमें न बंधें, समाजर्भें काकर समाजमें न वंधें, देश और जातिमें आकर उस देश और जातिसे इस प्रकार न बंधें कि दूसरोंको अपना शत्रु सनझने लगें। प्लेटोका कहना था कि हर बन्धनका प्रारम्भ सन्तान से होता है। अतः सन्तानके उत्पन्न होते ही उसे पालने के लिये किसी दूसरे माता-पिताको दे देना उचित है। जब किसीको यह ख्याल हो कि यह मेरी सन्तान है, तभी वह उसके माया-मोहमें फंसता है, उसके लिये दूसरोंका हक मारता है, सम्पत्ति-जायदादको खड़ा करता है। अगर सन्तानको अदल-बदल दिया जाय, तो स्वार्थ और अहंकारका उग्र-

रूप ज्ञान्त हो जाय, और परिवार व्यक्तिको पीछे धकेलनेके वजाय आगे ले जानेका, दूसरोंको अपने लिये खपानेके बजाय स्वयं दूसरोंके लिये खपनेका साधन वन जाय। कई लोगों का ख्याल है कि सन्तान माता-पिताके पास रहनी ही नहीं चाहिये। अगर सन्तानोंकी अदला-बदली होगी, तब बदली हुई सन्तानमें ही मोह उत्पन्न होने लगेगा, ठीक ऐसे जैसे दक्तक-पुत्रके लिखे माता-पितामें मोह उत्पन्न हो जाता है। उनके विचारमें बच्चे समाजकी सम्पत्ति हैं। सब बच्चोंको माता-पितासे अलग शिशु-शालाओंमें रखकर पालना चाहिये। सोहके अतिरिक्त, प्रत्येक माता-पिता बच्चोंकी पुरी देख-रेख नहीं कर सकता, न उसकी हर आवश्यकताको पूर्ण कर सकता हैं, ऐसी आवश्यकता जो उसके विकासके लिये जरूरी है। जातिके सब बच्चोंको एक ही ढंगपर, एक तरीकेसे, एक-से वातावरणयें पालना उत्तम है ताकि न तो कुटुम्बकी समताके कारण व्यक्तिके विकासमें परिवार एका-वट वन सके, और न राष्ट्रका कोई वच्चा अपनेको इसरोंसे ऊंचा या नीचा अनभव करे, हर बच्चेको खाने-पीने, खेलने-कुबने, शिक्षा आदिकी समान सुविधा हो। भारत जब स्वतंत्र था, जब यहां आर्य-संस्कृतिका राज्य था, तब इस देशमें ऐसा ही होता था। यहां छोटे-बड़े--सबके बच्चे राष्ट्रके सपूर्व कर विये जाते थे । छोटे-छोटे वच्चोंको राष्ट्रके जिन कर्णधारोंके सपुर्द कर दिया जाता था उन्हें 'गुरु' कहा जाता था। जैसे माता-विताका अपना परिवार है, अपना कुल है, इसी प्रकार इन गुरुओंका एक बड़ा परिवार, एक बड़ा कुल होता था, जिसे 'गुरुकुल' कहते थे। बच्चेको परि-वारसे अलग भी कर दिया जाता था, और रखा भी परिवारमें ही जाता था। बज्जा जीवन प्रारम्भ करते ही बन्धन काटनेके मार्गपर चल पड़ता था । गुरुक्लोंमें पड़नेसे बच्चोंमें मोह-ममता नहीं रहती थी, छोटे दर्जेकी मोह-ममता जिसका नाम स्वार्थ है, जिसकी जड़ अहंकार है। इसके स्थानमें

उनका जीवन अन्य सब साथियोंके साथ प्रेमके पथपर चल पड़ता था, श्रेमका वह पथ जो अन्तमें विश्व-प्रेम और विश्व-भ्रातृत्वके लक्ष्यतक पहुं-बाता था। लोग जिकायत करते हैं कि गुरुकुल किसा-प्रणालीमें बच्चोंकी माता-पिताके प्रति मसता नहीं रहती, यह जिकायत नहीं, इस प्रणाली की यह विशेषता है । हां, अगर माता-पिताके प्रति मोह छूटनेके साथ-साथ विश्वके प्राणियोंके प्रति प्रेमकी भावनाका उदय न हो, तब शिकायतका मौका अवश्य है। इस प्रणालीका लक्ष्य बालकको जीवनके प्रारम्थसे ही छोटे-छोटे बन्धनों को काटकर बडे बन्धनों में पडनेकी शिक्षा बेना, और धीरे-धीरे उन बन्धनोंसे भी मुक्त होनेके लिये तय्यार करना था। बालक अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र और अपनी जातिको ही अपना न समझे, प्राणिमात्रको अपना समझे- 'वस्थैव क्ट्रवकम्'-इस भावनाको धीरे-धीरे विकसित करता जाय, सब जगह अहंकारका, नानात्वका दर्शन करनेके स्थानमें आत्माका दर्शन करना सीखे। अवतक परिवार 'व्यक्ति'के विकासमें एकावट बना हुआ है। उसे अपनेसे आगे नहीं जाने देता। इस रकावटको दूर करनेका एक ही उपाय है-वालककी माता-पितासे अलग कर विया जाय, अलग करके उसे राष्ट्रकी अमृत्य-निधि समझकर पाला जाय । बालकका पूर्ण-विकास तभी हो सकता है जब वह यह न समझे कि वह अपने साता-पिताका ही बच्चा है, उन्हीं की सेवा करना उसका कर्त्तब्य है, वह यह समझे कि वह राष्ट्रका बच्चा है, उसे राष्ट्रकी सेवा करगी है, और राष्ट्रकी सेवा करते-करते विश्वका करयाण उसका लक्ष्य है। इसी प्रकार क्टुम्बका पूर्ण-विकास भी तभी हो सकता है जब बच्चोंका मोह ट्ट जाय, क्ट्म्बकी ममता न रहे, और यह ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि व्यक्तिके विकासमें कुटुम्ब एक साधन है, साध्य नहीं, उपाय है, लक्ष्य नहीं। बच्चा सुद्म्बके साथ न बंधा

रहे, और बुदुम्ब नच्चेके साथ न बंबा रहे-तभी दोनोंका समुचित विकास संभव है। बच्चेको कुटुम्बसे अलहदा कर दिया जायगा, तो उसके विकासमें कुटुम्ब जो-जो रुकावरें डालता है, वे स्वयं हट जायंगी। मां-बाप कहते हैं, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे पढ़ाऊं, न पढ़ाऊं, जो चाहूं करूं ! इसके साथ ही उसके विकासमें क्टम्ब जो-जो सहायता करता है वह सब-क्छ, और उससे बहुत-कुछ बढ़कर करना राष्ट्रका कर्तव्य हो जाता है। इससे व्यक्तिका भी कृद्म्बर्से अनुचित मोह, जो बच्चोंके कारण पाया जाता है, अपने-आप छूट जायगा। आज व्यक्ति कुटु बके मोहमें, उसके बन्धनमें फंसा हुआ है। इन छोटे-छोटे वन्धनोंसें फंसनेके कारण ही तो मेरा-तेराकी भावना पैदा होती है, यही भावना जब उग्र रूप धारण करती है, तब लड़ाई-सगड़े खड़े हो जाते हैं। हम कुटुम्बमें फंस जाते हैं, उसमें रें। निकलते हैं, तो समाज, देश, राष्ट्र, किसी-न-किसी एकावटमें अटक जाते है, प्राणि-मात्रको अपना नहीं समझते, अहंकार नहां उलझ जाता है हम वहीं चक्कर काटते रहते हैं। जगड़ेकी इस सारी जड़का प्रारम्भ जहांसे होता है, आर्य-संस्कृतिके कर्णधारोंने वहीं उंगली रख दी थी । उनका कहना था कि कुटुम्बर्मेले बच्चेको लेकर राष्ट्रके सुपूर्व कर देनेसे वे सव बन्धन जो संसारको जकडे हुए हैं एकदम ढीले पड़ जागेंगे, और उन बन्धनोंको काटते-काटते स्वार्थसे परार्थकी तरफ़, पारस्परिक वैमनस्य और द्वेषसे विश्व-प्रेम तथा विश्व-भ्रात्त्वकी तरफ़, राष्ट्रीयतासे अन्तर्राष्ट्रीयताकी तरफ़ जाना आसान हो जायगा।

आर्थ-संस्कृतिने जब विधात्मक रूप ग्रहण लिया तब चार आश्रमोंके विचारको जन्म दिया । इन आश्रमोंमेंसे एक आश्रम चानप्रस्थ-आश्रम है। वानप्रस्थका अभिप्राय है, घर छोड़ देना, जंगलकी राह लेना। पिछले दिनों कई उद्योग होते रहे जिससे वानप्रस्थ-आश्रमोंका निर्माण हो, परन्तु

सफलता नहीं मिली। शायब नई अवस्थाएं ही ऐसी नहीं है जिनसे पहलेकी तरहके बानग्रस्थ-आधम आजकल भी वन सकें। अगर वैसे आधम नहीं वन सकते तब भी बानप्रस्थकी भावताको जीवनमें घटानेसे कीन-सी परिस्थित हमें रोक सकती है ? वानप्रस्थकी भावना तो यह है कि कुटुम्ब हमारे जीवनका प्रारम्भ है, अन्त नहीं। पुरुषके लिये यह अनुभव करना कि उसकी स्त्री ही उसका संसार नहीं, और स्त्रीके लिये यह अनुभव करना कि उसका पति और वाल-बच्चे ही उसका सर्वस्व नहीं, इन छोटे वायरोंसे बाहरका संसार भी उन्हींका संसार है-पही वानप्रस्थकी भावना है। हमारा जीवन सिर्फ़ एक या दो व्यक्तियों के लिये ही नहीं, दूसरोंके लिये भी हो, इस भावनाको जागृत करनेसे हम बानप्रस्थके मार्गपर चलेंगे। पचास सालके बाद वानप्रस्थ-आधममें चले जाना अच्छा है, परन्तु जीवन-भर वानप्रस्थको भावनाको बनाये रखना, क्टुम्बमें रहते हुए क्टुम्बमें लिप्त न होना, समाजमें रहते हुए समाजमें लिप्त न होना, देश, राष्ट्र, जातिका भला सोचते हुए इनमें लिप्त न होना, आतम-तत्त्वके सूत्रको खो न देना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी मार्गपर चलकर संसारमें विश्व-शांतिकी स्थापना हो सकती है, और किसी मार्गसे नहीं।

कुटुम्व, विरादरी, देश, जाति—ये सव अहंकारके तत्त्व हैं—

जैसे कुटुम्ब आत्म-तस्वके विकासमें रुकावट है, बैसे विरादरी भी रुकावटका काम करती है। कुटुम्बके छोटे दायरेसेंसे हमें निकलना है, हमें अपनोंको ही नहीं दूसरोंको भी अपना समझना है। अहंकारके कारण हम दूसरोंको दूसरा समझते हैं, अहंकारके मिटते ही दूसरे अपने हो जाते हैं। कुटुम्ब अच्छी चीज है, परन्तु इसमें बुराई यह है कि कुटुम्बमें पड़कर मनुष्य कुटुम्बका ही रह जाता है, अपने छोटे-से कुनबेके स्वार्थके लिये

हुनियां गरका वैरी हो जाता है। कुट्म्वके वन्थनको तोड़कर जो विरावरीकी सेवाके लिये निकलता है, वह एक छोटे दायरेसे वड़े दायरेसे प्रवेश करता है, परन्तु यहां भी प्रकृति-पृष्टको, 'अहंकार'-'आत्म तस्य'की, एक-दूसरेकी सहायता करते हुए भी एक-दूसरेसे प्रवल होनेकी प्रक्रिया फ़्कट होने लगती है। हम जिस विरादरीके हैं वह हमारा अहंकार बन जाती हैं, 'में' बन जाती हैं, 'मैं'को हम 'आतमा' ससझने छनते हैं, 'आत्मा'के लिये ही सन-कुछ है, इसलिये विरादरीके लिये हम सन-कुछ करने लगते हैं। जैसे हम अपने कुट्यायको ही सब-कुछ समदाने लगे थे, वैसे अपनी विरादरीको ही 'मैं'का आदि और 'भैं'का अन्त समझने लगते हैं, विरादरी व्यक्तियों और परिवारोंके स्वार्थोंको सिद्ध करनेका, एक दूसरेसे दुश्मनी निकालनेका अखाहा वन जाती है। बिरादरी जहांतक व्यक्तिको कुटुम्बरो बाहर निकालकर दूसरोंको अपना बनाना सिखाती है, सेवाका अवसर देती है, वहांतक तो ठीक है, परन्तु जहां यह समाज-सेवाके मार्गमें बाधा वनकर खड़ी हो जाती है, वहां इस दीवारको भी तोड़ गिरानेकी आवश्यकता है। आजकी विरादिरयां ज्यादातर व्यक्तिको पीछे घसीटने का साधन बन रही हैं, इसलिये जैसे आत्माके विकासके लिये कुटुम्य बनाकर कुदुस्बसे आगे निकल जाना आवश्यक है, बैसे ही बिरादरी बनाकर विरादरीसे आगे निकल जाना भी उनना ही आवश्यक है।

विरादरीके बाद-विस्तृत समाजका क्षेत्र आता है। हम वेख चुके हैं कि
व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटुम्बका, परिवारका होना जरूरी है, परन्तु
व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटुम्बका छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है।
व्यक्तिकी उन्नतिके लिये विरादरीका निर्माण करना जरूरी है, परन्तु
उस उन्नतिके जारी रहनेके लिये बिरादरीकी दीवारीको तोड़ गिराना
भी उतना ही जरूरी है। व्यक्तिकी उन्नतिके लिये समाजकी रचना

क्रहरी है, परत्तु व्यक्तिको पूर्ण-जिकासमें समाज रोड़ा वनकर न खड़ा हो जाव, इसलिये तमाजको पीछे छोड़कर आमे चल देना भी उतना ही इक्सी है। अहंकार तथा स्वार्यसे परिवार, विरादरी एवं समाजका निर्माण होता है। जब ये बन जाते हैं, तब ये गहंपार तथा स्वार्थको उपस्प भी दे सकते हैं, इन्हें मिटा भी सकते हैं। अगर इनकी रचनाये 'अहं-भाव' प्रवल हो जायगा, तो व्यक्ति इन्होंनें रुक जायगा, अटक जायगा; अगर 'जात्म-तत्त्व' प्रवल हो जायगा, तो याजवल्यवकी तरह, इनशे जो कुछ सीखना है वह सीखकर, आगे चल देगा । 'आत्म तस्व'के विकासकी यही प्रक्रिया है। परिवारकी पाठशालामें व्यक्ति कोरा स्वार्थी भी हो सकता है, परार्थका, लोक-सेवाका पाठ भी सीख सकता है। पति, पत्नीके लिये, या पत्नी, पतिके लिये कीन-सा स्वार्थ है जो ये दोनों एक दूसरेफे लिये नहीं छोड़ देते ? विरादरीकी नाफ न कट जाय इसलिये कितनोंने अपने अरमानोंपर पानी नहीं फेर दिया ? अपने समाजके लिये कितने ही हैं जो कठिन-से-कठिन कच्ट सहनेके लिये तय्यार हो जाते हैं। परन्तु परिवार स्वार्थ भी तो सिखाता है! अपने बच्छेकी बीमारी दूर करनेके लिये दूसरोंके बच्चोंपर जादू-टोना करनेवाले मूर्ल माता-पिताओं की अपने देशमें कमी नहीं है। अपनी विरादशीकी नाक रखनेके लिये हम दूसरी विरावरियोंसे लड़ाई मोल ले बैठते हैं। समाजमें भी ो हम अहंकार और स्वार्थको ही पनपाते हैं। हमारे समाजने कितनी कठिनाइयों मेंसे गुजरकर नागरिकताके अधिकारको प्राप्त किया है। समय था जब व्यक्ति को कोई पूछता तक न था। इतिहासके पन्ने ऐसे लोगोंके खूनसे रंगे हुए हैं जिन्होंने नागरिकताके अधिकारोंको पानेके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे दी । यह मत देनेका अधिकार हमें सदियोंकी कश्मकशके बाद मिला। परन्तु इस अधिकारको पाकर हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं ? हमारे

नत-दानले जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वे समाज-सेवाके स्थानमें अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें जुट जाते हैं। बड़े-बड़े पदोंको समाज-सेवाके लिये नहीं, अपना स्वार्थ लिख करनेके लिये हस्तगत करनेकी कोशिश होती है। हम यह सब-कुछ देखते हुए अपने मतका क्या उपयोग करते हैं ? हमगेंसे यहत-रो लोग तो मत देते नहीं, जो देते है वे, जो उन्हें चाय पिला दे, मोटरकी शेर करा दे, उसे बोट दे आते हैं। सोच-समझकर दोट कम देते हैं, एक-दूसरेका मुंह बेलकर, अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा यह देखकर, ज्यादा लोग बोट देते हैं। बोट लेनेवाले भी स्वार्थ देखते हैं, देनेवाले भी स्वार्थ देखते हैं। राज-नैतिक संस्थाओंको छोड दिया जाय, पार्मिक संस्थाओंका भी यही हाल है। वहां भी आंख भीवकर, पार्टीबाजीमें पड़कर मत दिया जाता है। वार्मिक संस्थाओंके मन्दिर अहंकार तथा स्वार्थके गढ़ बने हए हैं। यह सब इसलिये होता है क्योंकि हम समाजको आत्माके विकासमें साधन न समझकर साध्य समझ बैठे हैं। परिवारको बनानेकी आवज्यकता है, परन्तु एक हालतमें आकर परिवारको छोड़ देनेकी आवश्यकता है, विरावरी बनानेकी आवश्यकता है, परन्तु एक हालतमें आकर विरादरीसे आगे निकल जानेकी आवश्यकता है, समाज बनानेकी आवश्यकता है, परन्तु एक हालतमे आकर समाजको छोड़कर आगे वह जानेकी आवश्यकता है। यह अवस्था तद आती हैं जब हम समाज-सेवा करते-करते समाजसे छूट नहीं सकते, समाज से चिपटने लगते हैं, अहंकारको आत्मा समझने लगते हैं। हम आत्म-विकास की एक लम्बी यात्रापर निकले थे, उस यात्राके एक पड़ावपर घर बनाकर वहीं अटक जाना गलती है। आत्याके विकासका यह लम्बा मार्ग अहंकार और स्वार्थको सिटानेके लिये है। कटम्ब, बिराहरी, समाज--ये तीनों स्वार्थ भी सिखाते हैं, परार्थ भी । इनका अस्ली उद्देश्य हमें स्वार्थमेंसे गुजारकर परार्थका पाठ सिखाना है। परार्थका पाठ तभी गुढ़ा जाता है,

जब मनुष्य स्वार्थमें से गुजर लेता है। समय-रामयपर अवशर आते हैं जब कुटुम्न आदि, व्यक्तिको, स्वार्थमेंसे गुजारते हुए उम्र स्वार्थके मार्ग पर ही डाल वेते हैं। उस समय स्वार्थके मार्गपरसे हट जानेवाला जीवनके लक्ष्मकी तरफ ठीक-से चलने लगता है। जिस क्षण कुटुम्ब कीरे स्वार्थकी तरफ ठीक-से चलने लगता है। जिस क्षण कुटुम्ब कीरे स्वार्थकी तरफ ले जाने लगे, जिस क्षण विरावरी निरे स्वार्थके मार्गपर डाल दे, जिस क्षण समाजके कार्वसे अहंकार और स्वार्थ ही वीखने लगे, उसी क्षण कुटुम्ब-विरावरी-समाजको छोड़ देना, इनसे अलग हो जाना, इन्हें आत्म-विकासके मार्गमें एकावट समझ लेना आर्य-संस्कृतिकी वर्तमान युगको सबसे वड़ी देन है।

देश, जाति और राष्ट्र क्या है? कुटुम्ब, बिरावरी और अपने छोटेसे सभाजके घेरेरों जो ध्यक्ति कैंव है, उसे वेश, जाति, राष्ट्र कहां विखाई
बेते हैं? इन छोटे-छोटे वायरोंको लांधकर जो आगे घलता है वह राष्ट्रीयता
के विशाल क्षेत्रमें आता है। सैकड़ोंमें एक होगा जो कुटुम्बको छोड़कर
विरावरीकी सेवाका संकल्प करता है, विरावरीकी सेवा करनेवाले सैकड़ों
में एक होगा जो उसे छोड़कर समाजकी सेवाकी तरफ पग वढ़ाता है,
अपने छोटे-से समाजकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है जो
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है जो
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करता है। परन्तु वेश, जाति तथा राष्ट्रकी
सेवामें भी अहंकार और स्वार्थ आकर मानव-जातिके विकासमें स्कावट
वन जाते हैं। हो सकता है, इस अंचे क्षेत्रमें आकर 'स्वार्थ' उतना बाधक
न रहता हो जितना 'अहंकार'। वेश, जाति और राष्ट्रकी सेवामें 'अहंकार'
क्या कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो वेरतक भूल ही नहीं सकता।
हिटलरको विश्वास था कि जर्मनी संसारमें एक-छत्र राज्यके लिये
बनाया गया है। इस 'अहंकार'ने क्या-कुछ नहीं किया? मुसोलिनीको विश्वास
था कि इटली संसारकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर रहेगा। वह भी दुनियाँ

को किथर धकेलकर ले गया? जापानको विद्वास था कि वह एशियाई वेशोंमें राज्य करेगा । जापानका 'अहंकार' उसके विनाशका कारण वन यथा। भारतमें जो कुछ हुआ वह दया था? एक जातिका 'अहंकार' जाग गया। इस 'अहंकार'ने खूनकी नदियाँ वहा दीं, अनुष्यको विशाय बना विया। सदियोतक जो लोग साथ-साथ रहे, सुद्धमें साथ हंसे, दुःवमें साथ रोये-- वे पश्से भी नीचे गिर गये। पश् दूसरे पशुको तो मारता है, अपनी जातिके पशुको नहीं गारता । शेर शेरका शिकार नहीं करता। आज मनुष्य गनुष्यका जिकार करने लगा है । जंगलके जानवर अगर बोल सकते तो कह देते कि ऐसी लड़ाई मनष्य ही कर सकता है, पशु इतने गिरे हए नहीं हैं। जाति-गत, देश-गत, राष्ट्-गत 'अहंकार' किसीमें भी जाग सकता है। हिटलरमें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और इन तीनोंने फिलकर पांच वर्षतक संसारमें गृत्यु और विनाशका तांडव-नत्य करके दिखा दिया। हमने अपने देशमें क्या किया? हिन्द्ओं और मुसलमानोंने जो-कुछ किया यह किया, हिन्दुओंमें ही कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जातिका । आज जाति, देश, राष्ट्र मानवको मानवसे जदा करनेवाली ऊंची-ऊंची दीवारें बनकर खड़े हो गये हैं, ये मिलानेके स्थानमें जबा करनेके साधन हो गये हैं।

आर्य-संस्कृतिका लक्ष्य मेरापन नहीं, विश्व-बन्धुत्व है--

तो क्या 'मेरी जाति', 'मेरा देश', 'मेरा राष्ट्र'का विचार मानव-समाजके विकासमें बाधक है ? बेशक बाधक है, वैसे ही बाधक है जैसे कुटुम्ब, बिरादरी, हमारा छोटा-सा समाज मानवके विकासमें वाधक है। यह ठीक है कि कुटुम्बके बिना भी व्यक्तिका विकास नहीं हो सकता, बिरादरी और समाजके बिना भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। देश,

जाति तथा राष्ट्रका विचार भी एक खास कीमातक भागव-रामाजके विकासके छिप्ने यापक्यम है। जब किसी अन्धी, बोशीली जाति, देश या राष्ट्रके लोग इसरोंको मिटानेके लिये उमड़ पड़ें तब विश्व-बन्ध्त्व की पुकार कायरताकी पुकार होगी। ऐसे गिरोहोंको खुली छूट देना संसारके थायको गीर्थो और चीलोंके लिये छीड़ देना हूं । किसी उद्देश्यतक पहुंचनेके लिये जीचके नार्गको तथ करना जरूरी है। जो व्यक्ति बीचके मार्गको छोड़कर एक छलांगमें ऊपर पहुंचना चाहता है वह औंधे मुंह जा गिरता है। आर्य-संस्कृतिका ध्येय विश्व-बन्धृत्व है, परन्तु अपनी जातिका, अपने देशका, अपने राष्ट्रका संगठन घ्येय-प्राप्तिके मार्गमें एक मंजिल है, एक पड़ाव है। यह सब-कुछ होते हुए भी इस वातको समझ लेना कि छोटा संगठन वड़े संगठनकी तरफ ले जानेवाला है, स्वयं लक्ष्य नहीं, लक्ष्यतक पहुंचनेका साधन है, हमारा अस्ली लक्ष्य एक नहानु संगठन है, वह संगठन जिसमें प्रत्येक प्राणीको हम 'विशस्य चक्षवा समीधामहे'--बन्धु और मित्रकी आंखोंसे देख सकें, जिसमें 'अहं-भाव' को कोई स्थान नहीं, जिसमें 'आत्म-तत्त्व' अपने प्रखर वेगसे प्रस्कृटित हो रहा है--यही आर्य-संस्कृतिके विकासकी वास्तविक विज्ञा है।

आज संसारको आगे वढ़नेकी आवश्यकता है। हरेक जाति, देश और राष्ट्र अपने अहंकारके नवमें यह समक्षे बैठा है कि दुनियां में उसीको रहनेका हक है, यूसरोंको नहीं, वह विश्वकी नियामक-शक्ति द्वारा जुना हुआ राष्ट्र है। यहूवी अपनेको जुनी हुई जाति समझते थे, आज उन्हें कोई पूछनेवाला नहीं। मुसलमान समझते थे कि उन्हें खुवाने गुभ-राहोंको रास्ता विखानेके लिये जुना है परन्तु इतिहास साक्षी है कि ये खुव गुमराह हो गये। जातियोंके अहंकारने उनमें अपने जुने हुए होनेका स्थाल पैवा किया, इसका परिणाम है कि आज हरेक जाति दूसरोकी शशु बनी हुई है। आर्य-संस्कृतिका संदेश जातियोंके अहंकारको भिटासर, उनके भेय-भावको दूरकर संसारमें एकता, प्रेम और विद्य-क्वानुतको भावनाको जागृत करना है, क्योंकि 'अहंकार'की जड़ बढ़ती-बढ़ती एकको दूसरेसे अलग करती और 'आरब-तत्त्व'पी जड़ बढ़ती-बढ़ती एकको दूसरेसे भिलाती है। आर्य-संस्कृति उस युगको लागा चाहती है जिसमें कालेगिरेका भेद न हो, पूर्व-पित्यमधा भेद न हो, थनी-निर्धनका भेद न हो, जिसमें कालेगिरेका भेद न हो, पूर्व-पित्यमधा भेद न हो, थनी-निर्धनका भेद न हो, जिसमें लिये सारा भूमण्डल अपना देश हो, हरेक इन्सान अपना भाई हो, हम प्राणी-प्राणी में आत्माका दर्शण करे, भिन्नताको नहीं, एकताको, आत्म-तर्जको पहचानें।

इस युगको लानेके लिये संसारमें सदासे प्रयत्न होते रहे हैं। सिकत्वर को यह पसन्व नहीं था कि संसार भिक्ष-भिक्ष दुकड़ोंनें वंदा रहे। वह दुनियां को एक बनाना वाहता था। उसने तल्वार उठाई और एक लिरेसे दूसरे सिरेतक तल्वारके खोरपर दुनियांको एक बनानेके लिये निकल पड़ा। अरब के मुसल्ज्ञानोंने भी उंडेके छोरपर दुनियांको एक बनाना चाहा। हमारे देखते-देखते जर्मनीने दो बार कोश्वाद की, और संसारको पद्म-अलके द्वारा एकताके सूत्रमें पिरोता चाहा। परन्तु संसारको अवतकके किये गये परीक्षण यही बतलाते हैं कि 'अहंकार'का आश्रय लेकर, उंडेके वल पर, संसार एक नहीं हो सकता। आज जो थोड़ी-बहुत एकता एटम-वम्ब के जोरपर दिख रही है वह देरतक गहीं दिक सकती। १९१४ की लड़ाई के बाद 'लीग आफ नेजन्स'की स्थापना की गई, परन्तु आज वह सतम हो चुकी है। घोरों और लुटेरोंमें देरतक सुलह नहीं रह सकती। १९३९ की लड़ाईको वाद 'युनाइटेड नेजन्स आरणनाइजेशन'की स्थापना हुई, परन्तु इसमें भी जातियोंका अहंकार एकताको नहीं उत्पन्न होने दे रहा। अहंकार प्रकृतिका गुण है, आरमाका नहीं—यह आर्य-संस्कृतिकी वार-बार

की घोषणा है । जजतक अहंकार प्रवल रहेगा तवतक प्रकृति आत्म-तस्य को उभरने नहीं देगी। एकता, प्रेष, विका-अन्युर्व आत्माके गुण हैं। इन गुणोंको लानेके लिये हमें अहंकारको छोड़कर आत्म-सस्वकी दिशामें जाना होगा। अहंकारकी प्रवलताके कारण ही अमरीका और रूस देखनेको एक टेवलपर बैठते हैं, परन्तु हृदयभे वे एक-दूसरेस दूर हैं, जितनी दूर वे नक्शेमें दिखाई देते हैं। अवतकके परीक्षण पुलिस, फ़ीज, तोप, बन्दूक और एटम-बम्बसे संसारको एक बनाना चाहते हैं, परन्तु संसारका आज-तकका इतिहास बतलाता है कि पुलिसके डंडेसे, फ़ीजके डरसे और एटम-बम्बकी घमकीसे संसार एक नहीं हो सकता।

आजसे दो हजार साल पहले संसारको एक वनानेका परीक्षण भारतमें भी हुआ था। सम्प्राट् अशोकने संसारके कीने-कीनेमें अपने विद्यन्शांतिके द्वरा भेजो थे। उन दूर्तोंके जरिये अशोकने देश-विदेशके मानव-समाजको संदेश भेजा था, और कहा था कि आजतक मनुष्य मनुष्यका वरी रहा, वह भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंमें बंटा रहा, परन्तु इस भिन्नलामें उसे ईवीं, द्वेष, द्येमनस्पके सिवा कुछ नहीं मिला। अब समय आ गया है कि हम भूल जांय कि हमारी जाति क्या है, देश क्या है। हमारा देश 'संसार' है, हमारी जाति 'मनुष्य' है। अशोकने तलवारका नहीं, भानवताका, अहंकारका नहीं, आत्म-तत्त्वका संदेश भेजा था। अशोकसे भी हजारों ताल पहले आर्य-संस्कृतिने मानव-समाजको यही एकताका संदेश विद्या था। वैदिक-आर्योंने घोषणा की श्री—'समंजन्तु सर्वे असृतस्य पुत्राः'—सम्पूर्ण मानव-समाज असृतका पुत्र है, मनुष्य मनुष्यका भाई है। आज जब कि हजारों सालोंकी दासताके बाद हम फिरसे मानव-समाजके विकासमें हिस्सा लेनेके लिये स्वतंत्र हुए हैं, हम आर्य-संस्कृतिके इस पुराने एकताके सन्देशके फिरसे वाहक वन सकते हैं।

हम देख रहे हैं कि लंबार पहलेसे वहल छोटा हो गया है। वहां पहले कसी इंग्लैडले भारत आनेचे तीन महीने छन जाते थे वहां पीरे-धीरे पजह दिनमें हम एक देशमें दूसरे देशमें जाने लगे, और अब हवाई कोमेटके जरिये तो हम एक दिनमें बड़ी-से-वड़ी दुरी तम करने छने हैं। रेल, तार, रेडियो, टेलीबीजन, हवाई जहाजारे इस बिझाल विश्वकी एक छोटा-सा घर बना दिया है, निदयों, पहाड़ों, घाटियों और लसुड़ोंकी दूरीको दूर कर दिया है। परन्तु क्या इस भौतिक दूरीके हट जानेसे भन्ष्य मन्ष्यके ज्यादा निकट आ गया है ? आज तो मनव्यके लिये पहलेसे भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। पहले जब हम एक दूसरे देश तक पहुंच नहीं पाते थे, उस समय हमें एक-दूसरेसे कोई खतरा नहीं था। आज दूरी लिट गई है। हल एक-दूसरेके इतने निकट हो गये हैं जैसे बगलमें ही बैठे हों । परन्तु हमारी वगलमें बैठे हरेकके हाथमें छुरा है, हरेकके हाथमें तलवार है, हरेककी पाकेटमें रिवालवर है, हरेकके पास एटम-बम्ब है। किसी भी क्षण, कोई भी सारे विश्वको तहस-नहस कर सकता है। अब अगर विनाश होगा तो एक या दो देशोंका नहीं, सारी पृथिवी राख हो जायगी। इससे तो हम दूर-दूर ही अच्छे थे। आज भौतिक-वृष्टिसे इन्सानकी इन्सान से दूरी हट गई है, परन्तु अन्दरसे इन्सान इन्सानसे पहलेसे भी ज्यादा दूर चला गया है। हम अहंकार-तत्त्वके होते हुए भी भौतिक-दृष्टिसे एक-दूसरेके गजदीक आते चले जा रहे हैं क्योंकि अहंकार कितना ही प्रबल क्यों न हो, अन्तमें आत्म-तत्त्व ही प्रवल होनेवाला है, सुध्टिका विकास, इसका खिचाव आत्माकी तरफ़ ही होकर रहेगा, परन्तु अगर हम जागरूक होकर इस विकासमे अपना हाथ बंटायें, तो यह भौतिक-एकता आत्मिक-एकतामें परिणत हो सकती है। अगर हाथ न बंटायें, तो भौतिक-एकता एक बाहर का ढांचामात्र होगी, वास्तविक एकता दूरकी और देरकी चीज हो

आयगी। भाज जो नवील-युग हमारे सामने भानवाला है। उसकी एक प्रयल मांग है। उस मांगनो आर्थ-संस्कृति पूरा कर सकती है। हम सदिवींसे भिन्न-भिन्न पर्नामें बंदे रहे हैं। हमने अपने-अपनं देशकी परिधियां बनाई, और हुसरे देशोंको अपना शत्रु समझा । अपनी-अपनी जातियां बनाई, और दुसरी जातियोंको अपना शत्रु समझा। बाले-गोरेका भेव खड़ा किया, अभीर-गरीबके वर्ग बनाये, और इन सबको एक-दूसरेका कन समझा । यह सब हमने 'अहंकार'को प्रबल करके, 'आत्मा'को दवाकर किया। आर्य-संस्कृति देशकी परिधियोंको, जातियोंकी भिन्नताको, काले-गोरे, अभीर-अपीवके अन्तरको-एक शब्दमें, 'अहंकार'को मिटाकर 'आत्म-तस्व को जागृत करना चाहती है। विज्ञानने संसारके मानवको एक-दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया है, परन्तु वह मनुष्यके मनमें खड़ी हुई हिमालयके समान ऊंची दीवारोंको ढाह नहीं सका, आर्य-संस्कृति आत्मनाद के सहारे इन भीतरी दीवारोंको तोड़ गिराना चाहती है। ईर्घा, हेब, वैम-नस्य, यद्ध और अज्ञांति में इते हुए मानव-समाजको विका-प्रेम, विका-बन्युत्व और विश्व-कांतिपर लानेका यही सही रास्ता है, वह रास्ता जी प्राचीन-भारतके अनुभवरूपी दुर्गम वनोंमेंसे होकर निकला है, बाकी सब रास्ते, चाहे वे अमरीकासे निकलें, चाहे रूसले, क्योंकि उनका वादि-स्रोत 'अहंकार' है, 'आत्म-सरव' नहीं, वे एकताकी लक्ष्य बनाकर तो चलेंगे परन्तु थानव-सभाजको अनेकता और विषमतापर के जाकर छोड देंगे। एकताको लक्ष्य जनाकर इसलिये चलेंगे द्योंकि विश्वकी आधार-भत 'वात्म-तता' रह-रहकर उन्हें ठीक मार्गपर लानेका प्रयत्न करती है, परन्त अनेकता और विषमतापर इसलिये पहुंच जापेंगे क्योंकि उनके जीवनकी वागडोर 'आत्म-तत्व'के हाथमें नहीं, 'अहंकार'के हाथमें है ।

# 

# जीवन-यात्राके चार पढ़ाव

जीवन-विजयक दो दृष्टियां--भोग तथा त्याग--

चन्नईका जहर है, सानवे लम्बी सड़क है, लोगोंकी भारी भीड़ उधड़ी चली जा रही है, फन्बेंसे कम्बा टकराता है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, स्वी-पुरुब, बाल-वृद्ध-युवा सभी हैं। किसीको खड़ा करके पूछिये, क्यों भाई, क्या हुआ, इस तरह बेतहाशा कियर भागे जा रहे हो, तो वह विना रुके, चलता-बलता जो कह जाता है उसका मतलव होता है, रोटीका फ़िक, आगे-पोछेका फ़िक नहीं, आजका और अवका फ़िक—इसी फ़िकमें, वह क्या और हुसरे क्या, सभी भागे जा रहे हैं। अब हरद्वारका नजारा विवये। गंगाका तद है, हरकी पैड़ी, सैकड़ों साधु भगया रमाये इवर-उवर दहल रहे हैं। कुछ मण्डली लगाये धर्मकी चर्चा कर रहे हैं। किसी अञ्चली जाकर पूछिये, बहात्वा लोगो! जावको मालूम है, आज संसारकी क्या क्या है, रोटीका प्रका सवको व्याकुल कर रहा है, इसी समस्याको हल करनेमें अत्येक व्यक्ति जुटा हुआ है, तो वे क्या उत्तर देते हैं? घहात्माओं की यण्डली कहती है, हां, हमें भालूम है, परन्यु हमें इससे क्या, हम तो आत्माके चिन्तनमें लगे हुए हैं, आजकी और अवकी नहीं, हय आगे

क्षीर पीछेकी सवस्थाको हरू करनेमें रूपे हैं । संसार शनित्य है, धर-कार, बन्धु-वान्वय, स्त्री-पुत्र सब अनित्य हैं, इन्हें छोड़ हम नित्य आत्मा-परमात्माकी खोजमें रूपे हुए हैं ।

जीवनके विजयमें यही भोटे-लोटे वो यिचार हैं। एक वर्तमानमें जीना चाहता हं, उसे भविष्यत्का विचार नहीं; दुसरा भविष्यत्के लिये जीना चाहता है, उसे वर्तमानका ख्याल नहीं। जीवनके विषयसे ये दो दृष्टियां जहां भी जीवनपर विचार हथा, उत्पन्न हो गई। प्राचीन ग्रीसके विचारकोंमे वर्तमानसें जीनेवाले 'एपीक्य्रिअन' (Epicureans) कहलाते थे, भविष्यतुके लिये जीनेवाले 'स्टोइक' (Stoics) कहाते थे। एपीवयुरिअन लोगोंके विषयमें कहा जाता है कि वे जीवनका सम्पूर्ण आनम्ब, जल्दी-से-जल्बी, जितना हो सके उतना, आज और अभी लट लेना चाहते थे, आगे क्या होता है, क्या नहीं होता-इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था। स्टोडक लोग तपस्वियोंका जीवन व्यतीत करते थे, आजका ख्याल न फरके, आगे जो होगा उस दिन्से जीवनका कार्यक्रम पनाते थे। इनमें से एक भोग-नार्ग था, दूसरा त्याग-मार्ग था । संसारके इतिहासमें इन्हीं दो मार्गिमेंसे किसी एक मार्गपर मानव-समाज चलता आ रहा है। कुछ लोग भोग-भागके उपासक रहे हैं, वर्तभानमें इबे रहे हैं, कुछ लोग त्याग-मार्गके उपासक रहे हैं, भविष्यतकी चिन्तामें वर्तमानका तिरस्कार करते रहे हैं। इन दोनों मार्गीको सिलानेका यत्न बहुत थोडे लोगोने किया है। महात्मा बुद्धने आध्यात्मिकताके शिखरपर खड़े होकर आवाज दी, और सैकड़ों-हजारों घरानोंमें भिक्षु और भिक्षणियोंको उत्पन्न कर दिया, शंकरावार्यके 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'के जयघोषको सुनकर घरों-के-घर भगवा डालकर खाली हो गये, मसीहके पीछे चलकर कितने ही लखपतियोंके बालक साध जन गये। इसके विपरीत संसारके जंजालमें फंसानेके लिये तो किसी बड़े उसोगकी आवश्यकता ही नहीं, इधर तो यनुष्यकी प्रयृति ही उसे धलीटे लिये जाती है, इसलिये जहां बुद्ध, शंकराचार्य और यसीहके पीछे इमे-जिमोंने कवम बढ़ाया, यहां यनुष्यकी स्वागाविक प्रयृत्तिने अधिकांश व्यक्तियोंको सदासे संसारमें बांचे रखा।

आर्य-संस्फृतिका दृष्टिकोण--भोग-त्यागका समन्वय है---

जीवनके इन दो मार्गोपर आर्थ-संस्कृतिके विचारकोंने खूब सीखा-समझा था। मनुष्य भोगका जीवन व्यतीत करे या त्यानका, बुनियांमें रहे और इसका पूरा-पूरा आनन्द उठाये या इससे भागनेकी चिन्ता करे, वर्तमानमें जीवन-रसके घूंट पीनेणें मस्त रहे या भविष्यत्की सोचे, प्रवृक्ति-मार्गपर चले या निवृत्ति-मार्गपर—इस प्रवनको भारतके प्राचीन ऋषियोंने एक अनोखे लोरपर हल किया था। उन ऋषियोंने गाया था—'ईशावास्यियदं सर्व यत्किन्च जनत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भूंजीया मा गृषः कस्यस्विद्धनम्'—हे मानव! संशारका सम्पूर्ण भोग्य-पदार्थ तेरे पिता परमात्माका हं। यह वंभव उसका है, उसका समझकर इसका उपभोग कर, जैसे तुझे मिला हं वैसे किसी दिन तुझसे छूट भी जाना है—यह समझकर, इसे अपना न समझकर उपभोग कर, त्यागपूर्वक उपभोग कर, तिवृत्तिपूर्वक प्रवृत्ति कर, जय छोड़नेकी घंटी बजे तब छोड़नेके लिये तय्यार रहकर उपभोग कर।

भोग-त्याग, प्रवृक्ति-निवृत्ति, वर्तमान-भविष्यत्—ये बोनों विकट सम-स्याएं हों, आर्य-संस्कृतिने इन बोनोंका समन्तय कर दिया था। भोग ठीक है, परन्तु भोगका अन्त त्यागमें है, प्रवृत्ति ठीक है, परन्तु प्रयृत्तिका अन्त निवृत्ति में है, वर्तमान ठीक है, परन्तु वर्तमानका प्रारंभ भूत और अन्त भविष्यत् में है, भोग और प्रवृत्ति इसलिये करे ताकि त्याग और निवृत्तिकी भावना पवकी हो जाय। संलारका जन्त त्याच और निवृत्ति है, यह न हो कि जव भागुष्य त्यामकी अवस्थाओं पहुंचे तब भोगकी वासना बनी एहे, जीर उसे त्यागकी अवस्थाओं पहुंचे तब भोगकी वासना बनी एहे, जीर उसे त्यागकी फिर-फिर खींचकर भोग और प्रवृत्तिकी तरफ धकेलती एहे। त्यागकी अविचल चट्टालपर खड़ा होकर मनुष्य भोगके लुभावने खपकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे—यह तभी हो सकता है जब वह भोगकों गुजर आये—उसकी नक्ष्यरताको व्याख्यानोंद्वारा नहीं, जनुभवद्वारा परख आये। भोग टिक्सेयाला नहीं—इस बातकी अधिट छाप मस्तिष्कमं विठानेके लिये ही भोगको रचा गया है, प्रवृत्तिकी तरफ हम फिर-फिर न लीटें—यही प्रवृत्तिका अन्तर्गिहित उद्देश्य है। जितने भोग हैं वे त्यागकी तरफ हे जाते हैं, जितनी प्रवृत्तियां हैं वे निवृत्तिकी तरफ ह जाता है। भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वर्तमान और भविष्यत्के इस समन्वयको लेकर भारतके ऋषियोंने एक वैज्ञानिक ढंगपर जीवनका कार्य-कम बनाया था।

# ब्रह्मचयश्चिम---

संसारका प्रारंभ भोग है, अन्त त्याग है—इस व्यावहारिक सत्यको लेकर हमारे पूर्वज चले थे। प्रारंभ भोग है, तो क्या जीवनको भोगसे ही प्रारंभ करना होगा? नहीं,—भोग भी तो विना त्यागके नहीं भोगा जाता। जो संसारके ऐक्वमोंमें ही पला है, उसके लिये इन ऐक्वमोंका मून्य क्या रह जाता है? जिसने चने चवाकर जीवनका निर्वाह किया हो, उसे मोहनभोगका जो आनन्द मिलता है, वह दिन-रात मोहनभोगमें रहनेवालेको कहां मिल सकता है? लकड़ीके तस्ते और कड़ी जमीन पर सोनेवालेके लिये पलंग और गहेलोंपर सोनेवालेको लिये पलंग और गहेलोंपर सोनेवालेको लिये पलंग और गहेलोंपर सोनेवा जो मजा है, वह वचपनसे

ही गर्बस्नोंपर सोनेवालेको कहां नसीय होता है? नंगे पांच और नंगे सिर कड़ी घूपमें गेहनत करनेवालेको जब जूता पहनते और छतरी ओड़नेको मिस्ती है, तो वह उड़ा-उड़ा फिरता है। जिसने बदफा ही जूलों और छतिर्थांगें काटा हो उसे सककी ट्ट्टियोंके छगे रहनेपर भी गर्भी सताती है। इसीलिये भारतके प्राचीन ऋषियोंने मनुष्य-जीवनका प्रारंग इस स्यावहारिक जत्यको सगक्षकर ही किया था कि यद्यपि संसारका प्रारंग भोग है, परन्तु भोग भी बिना त्यागके नहीं भोगा जा सकता। जीवनकी इस प्रथम साथनाका नाम उन्होंने 'कहाचर्य-आध्रम' रखा था।

ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रमके लिये तय्यारीका आश्रम था । संसार के ऐश्वयोंका जीवनमें पूरी तरहसे उपभोग किया जा सके इसीलिये ब्रह्मचर्यावस्थामें बालकको संसारके ऐश्वयोंसे दूर रखा जाता था। संसारको भोगनेके लिये संसारके लिये भृद्य पैदा करनेकी जरूरत है। भुख पैदा हो जाय, तो भुखमें ज्यादा न खाया जाय, इस समझके पैदा करने की और भी ज्यादा जरूरत है। आज उस अूखके पैदा होनेसे पहले ही हमारे वालक विषयरूपी भोगोंको कृतरने लगते हैं, इसीका परिणाम है कि जब वे जवानीमें पहुंचते हैं, उस आयुमें पहुंचते हैं जब प्रकृति उन्हें संसारका उपभोग करनेकी इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह नहीं रहता, उन्हें अपना जीवन खोखला नजर आने लगता है। हमारे युवकोंमें कितने युवक हैं जो जवानीमें आकर जवान रहते हों ? भोग-जिलास ही जवानी नहीं है। मनुष्यका जीवनके लिये उत्साह होना जवानीका चिह्न है, हमारे पुवक बचपनमें ही इस प्रकारका विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं कि उनमें पच्चीस वर्षकी अवस्थामें आकर जीवनके प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। प्रकृतिने जीवनमें जो उत्साहका समय बनाया है मनुष्यले उसे निराज्ञाका समय बना दिया है। इस

ज्ञत्साहद्वारा मनुष्य प्रयान्यया नहीं कर शकता ? हिलालयके उच्यतम शिखरणी मापनेका उत्साह रखनेवाले देशमें **कितने शेरपा तेन**स्यि दिखाई देते हैं ? जबतक आत्मा हिमालयकी चोटीके समान न हो तबतक उस चोटी-पर चढ़नेका उत्साह कैसे पंदा हो सकता है ? हमारा विद्यार्थी-हमाज एक ऐसे दुवित वातावरणमें पल रहा है कि उसमें संसारके बुद्ध ऐरवर्षको भोगने का साहरा तथा उत्लाह नहीं रहता । इन सक वालोंकी हम आये-विन चर्चा सुनते हैं, परन्तु चर्चा-मात्र कर देनेसे तो समस्या हल गहीं हो जाती। आर्य-संस्कृतिने जीवनकी इस समस्याको समस्याके तौरगर समझा था. और समझकर इसका हल निकाला था। बह्मचर्याश्रम इस समस्याका ही हल था। जब संलारके लिये भूख नहीं, तो जिना भूखके खाना कैसा? विना भूखके खानेसे ही तो अपच हो जाता है, ऐसा अपच जिसमें-भूख भी नहीं लगती और मन्ध्य हर समय कुछ नोच-नोचकर खाया भी करता है। विना बह्मचर्यके संसारमें पड़ जाना ऐसा ही है। ब्रह्मचारीको संसारकी भूख लग गई, तो भूखमें वह ज्यादा खा जाय--इससे भी तो बचानेकी आवश्यकता है। तभी बहाचर्याश्रम एक लम्बा, साधनाका आश्रम था, ऐसी साधना जिसमें जीवनके लिये आंख खोल दी जाती थी, ऐसी साधना जिसमें जीवनके प्रति एक खास वृष्टि-कोण वना दिया जाता था। जिस व्यक्तिने जीवनको गर्मको समदा लिया, यह समझ लिया कि यनुष्य-देह यूंही गंवा देनेके लिए नहीं, किसी प्रयोजनरी भिला है, फिर वह संसारके भोगोंमें तो पड़ेगा, परन्तु इसलिये पड़ेगा कि संसारक भागोंको भोग डाले, इनको भोगकर इनकी वासना तकको मिटा डाले। बह्यचर्यकी तपोमय साधनाके जिना हमारा आजका जीवन एक लालसाका जीवन है, एक प्यासका जीवन है, एक भूखका जीवन है, परन्तु ऐसी लालसा, ऐसी प्यास, और ऐसी भूख जो कभी तुम्त न होगी, कभी ज्ञान्त न होगी। हम आज

या ती भूष-प्याससे पहले खाना-जीगा शुक्त कर देते हैं, भूष-प्यास लगने ही नहीं पाती, या भूष-प्याससे ज्यादा खा-गी जाते है। गूज किट जाय, इलिंक्ये हमें जाना है, प्यास वृद्ध जाय, इसिंक्ये हमें जीना है. भूषे बने रहनेके लिये खाना नहीं, प्यास बने रहनेके लिये जीना नहीं, इस व्यावहारिक सत्यको विधात्यक एक देनेके लिये आर्थ-संस्कृतिने सहाच्यांश्यसकी कल्पना की भी जिसकों धालकाम जीवनके प्रति उस्त दृष्टि-कोण बन जाता था।

ग्रह्मचारीका जीवन तपस्याका जीवन था। अथर्ववेदके 'ब्रह्मचर्यस्वत' में बह्यभारीका वर्णन आता है। इस सुवतके २६ मन्त्रोंमें १५ वार 'तथ' शब्दकी बोहराया गया है, 'स आचार्य तपसा पिर्पात'—'रक्षति तपसा ग्रहाचारी'— 'कह्मच'ाँण तपसा देवा मृत्युत्पाव्नत'--जह्मचारी तपसे अपने जीवनकी साधना करता है। प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्यार्थियोंका निवास शहरसे दूर जंगल में ऋषि-मनियोंके आधनीयें होता था जहां शहरोंका कोई प्रलोभन नहीं था। यह ठीक है कि प्रलोभनोंसे परे रहकर उनसे बचे रहना कोई गुण नहीं है। जो सब इसलिये बोलता है क्योंकि उसे झूठ बोलनेका मौका नहीं, सदाचारी इसलिये है क्योंकि उसके सामने गिरनेका कोई अवसर नहीं, वह क्या सच्चा, और क्या सदाचारी ? परन्तु यह भी ठीक है कि प्रलोभनों से बचनेकी शदित उत्पन्न करनेके लिये बालकको वचपनसे ही प्रलोभनों में डाल देना उसके नैतिक-बलको बढ़ानेका तरीका नहीं है। नैतिक-कल जल्पन करनेके लिये बालकको नैतिक वातावरणमें रखना खरूरी है। आर्य-संस्कृतिका बालक चारों तरफ़ले प्रलोभनोंसे घिरफर जीवनको नहीं प्रारंभ करता था जैला आजके वालकको करना पड़ रहा है। माता-पिताका जीवन एंतारको भोगनेका जीवन है । उसे माता-पितासे अलग कर दिया जाता था । शहरोंमें प्रलोभन पग-पगपर फैल रहे होते हैं । उसे शहरोंसे भी अलग कर दिया जाता था। जंगलमें उसका मन विचलित

करनेवाली कोई वस्तु नहीं । उसे जंगलयें रख दिया जाता था । ऋणि-मुनियों के आध्यमोंमें उच्चतम नैतिक वातावरण संभव था । उसे इन्हीं आश्रमोंमेंसे किसी एक आश्रममें भर्ती कर दिया जाता था। इन आश्रमोंका पारिभाषिक नाम 'गुरुकुल' था। इन आश्रमों मं ब्रह्मचारी विद्या पढ़ता था, साथ ही २४ वर्षकी उद्यतक तपस्याका जीवन बिताता था, भोग-ऐक्वर्यरो दूर रहता था। वेदमें ब्रह्मचारीका वर्णन करते हुए लिखा है, देखो, वह ब्रह्मचारी आ रहा है. उसके सिर और दाढ़ीके बाल लग्बे लटक रहे है, वह तपसे कुश हो रहा है, उसने सिरपर तेलतक नहीं मला। तपस्यापूर्वक विद्याकी साधनाके बाद जब वह संसारमें पड़कर संसारमें डूबा न रहे, प्रलोभनोंके आनेपर उनसे डिंग न सके, भोगोंको भोगता हुआ उनमें लिप्त न रहे—इस बातके लिये तय्यार हो जाता था, तब उसका समावर्तन-संस्कार होता था । वह जंगल छोड़कर शहर चला आता था, ऋषि-मुनियोंका आश्रम छोड़कर माता-पिताके पास पहुंच जाता था, उस समय उसका गुरु ही उसे जीजा, कंघा, छत्री, जुता देता था, उस्तरेसे उसके बाल काटकर कंघीसे संवारे जाते थे, और संसारमें पडकर आत्म-तत्त्वको विकसित करनेके मार्गपर वह चल देता था। वह संसारमें आता था, परन्तु तय्यारीके साथ, प्रलोभन्तों का मुकाबिला करता था, परन्तु उनके साथ टक्कर लेनेकी पहले साधना कर चुका होता था। इस तथ्यारीका नाम ही तो 'ब्रह्मचर्याश्रम' था।

### गृहस्थाश्रम---

जैसा पहले हमने कहा, भोग भी त्यागके बिना नहीं भोगा जाता, इसलिये संसारको भोगना सीखनेसे पहले संसारमें त्याग, और तपस्यासे रहना सीखनेकी जरूरत हैं। इसीलिये आर्य-संस्कृतिमें गृहस्थाश्रमसे पहले बह्यचर्याश्रमको स्थान दिया गया है। गृहस्थाश्रम संसारको भोगनेका आश्रम है। जो लोग यह समझते हैं कि प्राचीन भारतमें त्याग-ही-त्यागकी रट लगाई जाती थी, वे उस समयको संस्कृतिको नहीं समझते। यनुष्यके विकासमें गृहस्थाश्रम एक आवश्यक आश्रम था। यनुष्यमें संसारका उपभोग करनेकी, विषयोंकी तहतक पहुंचनेकी, वासनाका ओर-छोर देखनेकी जो गहरी भावना है उसे आर्य-संस्कृतिकी जीवन-व्यवस्थायें पूरा स्थान था। आत्म-तत्त्वके उन्चतम विकासके लिये प्रवृत्ति, भोग और विषयोंसे पूरी तरह निपट लेना, इस तरह निपट लेना कि फिर बार-बार उधर खिचकर न आता पड़े, आवश्यक समझा जाता था। आर्य-संस्कृतिके अनुयायी संसारसे भागनेकी ही बात नहीं करते थे, संसारको भोगने की बात भी करते थे, उनकी निर्धारित की हुई, जीवनकी रूप-रेखामें मन्दिरोंकी स्थान था, तो महलोंको भी स्थान था, त्याग और निवृत्तिको स्थान था, तो बड़े-बड़े जनपदोंको भी स्थान था, त्याग और निवृत्तिको स्थान था, तो भोग और प्रवृत्तिको भी पूरा-पूरा स्थान था।

जो लोग भारतके प्राचीन-कालको इसलिये कोसते हैं क्योंकि पहांके कहिन-मुनि परलोककी बातें करते थे, इस लोककी चिन्ता नहीं करते थे, वे उनकी विचार-धाराको नहीं समझते। आर्य-संस्कृतिके विचारक संसारकी यथार्थताको पूर्णतः स्वीकार करते थे। प्राचीन-भारतकी समृद्धि, यहांका चैभव, यहांका ऐक्वर्य, यहांकी भोग-सामग्री आजकलके किसी देशसे कम न थी। आर्य-संस्कृतिके विचारोंमें पले गृहस्थी इस लोकके जीवनका पूरा रस लेते थे क्योंकि उनमें लालसाके साथ संसारके भोगोंको भोगनेकी शक्ति भी होती थी। हां, संसारका रस लेते हुए उनके सम्मुख एक बात अवश्य रहती थी। प्राचीन रोममें जब कभी कोई बड़ी दावत होती थी, नाच-रंग होता था, तो एक अलमारीमें मुदेंकी खोपड़ी भी रख दी जाती थी, जिससे अगर उधर नजर

पड़ जाय, तो यह स्मरण हो आये कि इन रंग-रलियोंका अन्त यही-कुछ होनेबाला है। भारतकं गृहस्थी जब जीवनका रस रोले थे. तब इस रसकी लालसा अन्ततवान बनी रहें, इस ्किट्से लेते थे, लालसाकी नष्ट दारनेके लिये लालसामें हाथ जालते थे। संसारके विषयोंको भोगनेकी चितिका हास तो सबका होना ही है, ज्यो-ज्यों आयु बढ़ती जाती है, इाब्ति क्षीण होती जानी है, किर रावित-क्षीणताके साथ लालसाको क्षीण पर्यो न किया जाय। शक्ति न रहे, लालसा बनी रहे--इससे बढ़फर सन्ध्यकी दुर्शित पया हो सकती है? गृहस्थ-जीवनका आदर्श यही हे कि मन्ष्य विषयोंको भोगकर विषयोंसे ऊपर उठ जाये, फिर उसे विषयोंका सुंह न ताकना पड़े। आर्य संस्कृतिके आदर्शके अनुसार मनुष्यको संसारके विषयोंके बीचमेंसे होकर गुजरना है, उनमें अपनेको खो नहीं देना। आजकल हम किस प्रकारका जीवन विता रहे हैं ? हम संसारके विषयों में मटकते हैं। भटकते-भटकते हमारे गनोंमें वासना रह जाती है, बरीरमें वानित नहीं रहती । आर्य-संस्कृतिका गृहस्थ-सम्बन्धी जो आदर्भ है उसका यह स्वाभाविक परिणाम था कि विषयोंमें भटकते-भटकते मन्द्यमें विषयोंका रस लेनेकी शक्ति भले ही रह जाय, वासना न अटनी रहे।

आज हमारा जीवन वासनामय हो रहा है। विपयोंका रस ठेनेकी शक्ति हो, न हो, चारों तरफ़ विषयोंकी बाढ़ देखकर मन नहीं मानता। गृहस्थाश्रम वासनाका आश्रम बन गया है। पुरुष बूढ़े हो जाते हैं, तो फुरते लाने लगते हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो खिजाब मलने लगते हैं, हिंच घोंके श्रुरियां पड़ जाती है, तो भी पाउडर मला करती हैं, चालीसकी हों तो भी तीसकी बताती हैं—शक्ति नहीं रहती, वासना रह जाती है। वालप्रस्थ अलगावकी भावनाका नाम है—

आज हम गृहस्थ-जीवनमें इस प्रकार फंसे हैं कि इसमेंसे निकलते हुए

एक होता है। अधिकांक लोग इसीमें पड़े-पड़े अपना जीवन समान्त वार होते है। जिस किसीने 'वाश्रम' सब्दका प्रयोग किया था उसने कडे मतलबंबे ज्ञब्दका प्रयोग दिया था। गृहस्य एक 'आश्रम' है, एक संवित्तल है, एक पड़ाय है। आर्य-कालके ऋषिवोंने <mark>जीवनको</mark> एक यात्रा समझा था, आंर उस यात्राके चार पड़ाव माने थे। यात्रामं बहाखर्याश्रम पहला पड़ाव समझा गया था, उसके बाद गृहस्थकी यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एक और पड़ाव आता था, गृहस्थी गृहस्थको छोड़कर आगे चल देता था । आज हत 'आश्रम' शब्दके इस रहस्यको भूल वये हैं। गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करवेके वाह इसमेंसे निकलनेका नाभ नहीं लेते। हम इस प्रकार गृहस्थाश्रमणे डटते हैं मानो अनन्त काल तक हमें जीवा हो । जिन्हगीका वीमा ३०-३५ सालका होता है, परन्तु हम अपने दिलमें ऐसा बीमा किये बैठे है मानी हमें कभी यरना ही नहीं । गहस्थमं पड़कर हम मूल जाते है कि हमें इसमेंसे निकलना भी है। वैसे तो यहां जो आया है उसे जाना भी है, परन्तु गृहस्थ एक ऐसा च्यूह है जिसमें अभिमन्युकी तरह मनुष्य प्रवेश तो कर लेता है, इसमेंसे निकलना भूल जाता है। हम जन्त समयतक संसारकी ही चिन्ताएं करते रहते हैं । आर्य-संस्कृतिको माननेवाले ५० सालकी आयमें घर-गृहस्थीका भार बाल-सन्बोंपर छोड़कर जीवन-यात्रामें अगली राहपर जल देते थे, आज ऐसा नहीं करते। सरायका नियम होता है कि उसमें ५ या ७ दिन ठहरनेकी इजाजत होती है। जो सरायमें उससे अधिक दिन ठहरता है उसे सरायका मंशी पहले तो इशारेसे समझ।ता है, कोई डीठ इजारेको नहीं समझता तो उसे स्पष्ट कह देता है, और इतने पर भी कोई न माने तो उसका सामान उठवाकर बाहर फेंक देता है। जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आगे-आगे जाना है, भले ही हम चाहें या न चाहें। जो भलेमानस गृहस्थके बाद स्वयं आगे चल देते हैं उनकी

भाव मर्यादा, प्रतिग्ठा वनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हें सरापका यालिक धक्के मारकर निकाल देता है। आज जो लोग गृहस्थमेंसे निकलकर अगले रास्तेपर चलनेकी उम्रके हो गये हैं, वे अपने भीतर यह डालकर देखें, उनके साथ ऐसा ही वर्ताव हो रहा है या नहीं। उन्होंके अपने लड़के-बाले, उन्होंकी बहुएं उन्हें कोसती हैं, कहती हैं, बुड़हा न जीता है न मरता है। बहुओंकी अपनी सासोंसे क्यों नहीं बनती ? इसिलये क्योंकि सास घरमें इस प्रकार रहना चाहती है मानो यही बह हो । वृद्धापेमें अपने पिताके साथ लड़केकी क्यों नहीं वनती ? क्योंकि पिता आस्त्रीरी दमतक पड़ा-पड़ा लड़कोंको बोझ मालुम पड़ने लगता है । जिन भाला-पिताने हमें पाला, वे अगर दोझ भी हो जांय, तो सन्तानका कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, आखिर माला-पिताके ऋणको कीन चुका सकता है, परन्तु यह तो संतानका कर्तव्य हुआ, किसीको कहना कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना है, किसे अच्छा लगता है ? इसीलिये जाबीन ऋषियोंने सन्तानके माता-पिताके प्रति ऋणको, जिसे वे पितु-ऋण कहते थे, चुकानेके लिये एक दूसरा मार्ग बतलाया था। उन्होंने यह यार्ग नहीं बतलाया कि साता-पिता बूढ़े होकर घरमें चोकीपर बैठ जांध, और पुत्र उनकी पूजा करें। माता-पिताके लिये उन्होंने यही कर्तव्य वतलाया कि वे गृहस्थके बाद वानप्रस्थ हो जांग, उनकी सन्तान पितु-ऋणको चुकानेके लिये गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, और अपनेसे उत्तम सन्तान संसारमें छोड़नेका प्रयत्न करे । मनुष्यका स्वभाव है कि वह स्वतंत्रतः चाहता है। अगर गाता-पिता धरमें बने रहें, तो उनकी सन्तानको घरमें स्वतंत्रतासे. अपनी इच्छानुसार काम करनेका मौका नहीं मिलता, और इसीलिये वृनिप्रांमें जिनकी सबसे अधिक बन सकती थी उन्हींकी इतनी बिगड़ जाती है कि आसपासके लोग तमाज्ञा देखनेके लिये इकटरे हो

जाते हैं। गाता पिता अपने समयमें घरके पालिक रहे, अब उन्हें अपनी सन्तालको गौका देना होगा । लेकिन हकुमत ऐसी चीज है जिसे अपने हायले कोई किसी दूसरेको देनेको तय्यार नहीं होता। कोई छीन शले ही ले. परनत अपने हाथसे कौन हे ? इलीलिये आज चारों तरफ वाप-नेटेकी, सास-बहकी लड़ाई दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियोंने 'वानप्रस्थ'-आश्रमहारा इस समस्याका हल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब अन्तमें दुनियांको छोड़ना ही है, तो धक्के खाकर और बेइदजती से छोड़नेके नजाय खुद क्यों न छोड़ा जाय ? बैसे तो खंखारको भोगनेकी इच्छा हरेकमें है, इसीि पे गृहस्थ-आश्रममें उसे भोगनेका मौका दिया गया है, परन्तु क्योंकि गृहस्थी अपने अनुस्वसे देख लेता है कि इन भोगोंमें कुछ नहीं पड़ा, इसलिये यह स्वयं इनसे जुड़ता है, उपराम होता है। भोग भोगनेके बाद शोगका छटना अवश्यंभावी है। भनष्यके मनकी इसी स्वा-भाषिक अवस्थाको प्राचीन ऋषियोंने वैज्ञानिक रूप दिया था, और इस व्रवृत्तिका नाम वानव्रस्थाश्रम रखा था। 'वानव्रस्थ' एक भावना-विज्ञेख है। संसारके विषयोंसे गोंदवी तरह चिपक बैठनेकी जगह उनका रस भी लो, और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दो । संसारमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों हैं, अपने-अपने स्थानपर दोनों ठीक हैं। प्रवृत्तिको शास्त्रोंमें 'प्रेष' कहा है; निवृत्तिको 'श्रेय' कहा है । 'प्रेय' के बाद 'श्रेय' आना चाहिये; 'प्रवृत्ति'के वाद 'निवृति' आनी चाहिये; संसारको भोगनेके वाद संसारको छोड़ना आता चाहिये। भोगनेके वाद छोड़ना, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति ही 'वानप्रस्थ की भाषना' है। आज हमारे समाजको वानग्रस्थकी भावनाकी जरूरत है, निवृत्तिकी भावनाकी जरूरत है, चिपकनेके वजाय छोड़ना सीखने की जरूरत है। हम द्वरा-जरा-सी वालमें चिपक जाते हैं। यह जानते हुए भी कि हम गलत रास्तेपर हैं, हम क्योंकि हम हैं, इसलिये अपनी वातपर

डर जाते हैं, और कुछ देरके बाद वह जरा-सी बात आन और कानका समाल यम जाती है। हम किसी कुर्लीपर बैठते हैं, तो उससे विपन्न जाते हैं। प्रयानकी कुर्सापर बैठनेवाला प्रधानीके साथ चिपक वाता है; मन्त्री की कर्सापर बैठनेवाला मन्त्रीपनके साथ जियक जाता है। कई लोगोंकी इन कुर्सियोंसे उठना ऐसा जान पड़ता है मानो कुर्सी उनके अंगका हिस्सा बन गई हो। लोग कहते हैं कि बीसवीं सबीमें कई नयी बीमारियां निकली हैं। और बीमारियां नथी हों या न हों. यह चिपकनेकी बीमारी जरूर नयी है। अवतक यह बीमारी राजनीतिक क्षेत्रतक सीमित थी, अब यह धर्मके क्षेत्रमें भी प्रविद्ध हो गई है। बड़े-बड़े पंडित और धर्म-ध्रंघर, जो गुण-कर्मानुसार अवनेको बाह्मण कहते है, किसी सभा-सोसायटीके प्रधान या मंत्री न चुने जायं, तो ग्रश खा जाते है । इस बीमारीने जिस दिन धर्मके क्षेत्रमें पदार्पण किया था उसी दिन घर्षकी नौका हमसगा गई थी। इस बीमारीक्षे समाजको बचानेका केवल एक ही उपाय है, और यह है समाजमें वानप्रस्थकी भावनाको जागृत करना । वानप्रस्थ केवल जंगलके भाग जानेका नाम नहीं है, बानप्रस्थ 'निवृत्ति'-'त्याग'-'अपरिग्रह' का नाम है। 'परिग्रह' शब्द 'परि' तथा 'ग्रह' से बना है। 'परि' का अर्थ है, चारों तरफसे, 'ग्रह' का अर्थ है, ग्रहण कर लेना, चिपट जाना। संसारको चारों तरफ़से चिपट जाना, छुड़ाये भी न छोड़ना 'परिसह' है, और उसे समय आनेपर खुब छोड़ देना 'अपरिग्रह' है । क्या फल पक जानेपर स्वयं वृक्षसे टपक नहीं पडता ? 'वानप्रस्थ' की भागना पक जानेपर फलका डालीसे अलग ही जाना है। समाजके प्रश्नोंपर जितना भी विचार किया जाय एक ही परि-णाम निकलता है। आज संसारको किसी सन्देशकी आवश्यकता है तो वानप्रस्थके सन्देशकी, त्याग और निवृत्तिके सन्देशकी । वैसे तो त्याग और निवृत्ति अववयंभावी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तो ज़बरत हमसे छुड़ा देगी,

हम नहीं हटेंगे तो छुवरत हमें घषका धारकर परे कर देगी—संसारमें ऐसा होता आया ह, ऐसा होता रहेगा। किसी सरायको खुद छोड़ देने और कान पकड़कर निकाले जानेम क्या कोई फ़र्फ नहीं है ? बात एक ही है, नगीज। सराय छोड़ना है, लेकिन इस नतीजेको आर्य-संस्कृतिने वानप्रस्थ-आश्रम हारा किसना सहल बना दिया था।

'बानप्रस्थ' आश्रमका क्या यनलब है ? यह जानते हुए कि जीवन में कूचका डंका बजना ही है हमारे सामने दो रास्ते रह जाते हैं। या तो हम इस सत्तर-अस्सी सालके जीवनमें किसी समय खुद बोरी-बिस्तर बांधकर चलनेकी तय्यारी करें, या तबतक बंठे रहें जबतक कोई हमें पसीटकर फेंक न दे। जो आदशी इस इन्तिजारमें बैठा रहता है कि कोई आकर उसे बहार निकाले वह ढीठ होगा, दुराग्रही होगा, परन्तु बुद्धिमान नहीं होगा । 'वानप्रस्थ'-आश्रमकी स्थापना करनेजालोंने इस बातको स्वीकार कर लिया था कि यहांसे चलना तो है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। जब चलना हो है तब यह कहांकी अवलयन्दी है कि कोड़ा ही लगे तब चलें, ख़ुद-ब-ख़ुद चलनेका नाम न लें। 'वानप्रस्थ'-आश्रम मजबूर होकर दुनियांका छोड़ना नहीं, अपनी मर्जीसे दुनियांका छोड़ना है; किसीसे डरफर द्नियांसे भागना नहीं, अपनी इच्छासे जीवन-यात्रामें आगे चल देना है; पड़ावको घर बनाकर बैठे रहना नहीं, एक पड़ावसे दूसरे पड़ावको चलनेके लिये तय्यारी करना है। जो चीज होनी ही है, वह अगर हमारी मर्जीसे हो, तो इसमें कितना आनव्य है । जब दुनियां छूटनी ही है, तो वह हमारो मर्जीसे क्यों न छूटे ? अगर कोशिय करनेपर कोई इस संसारमें सदा बना रह सकता, तव तो दुनियामें चिपके रहना ही ठीक था, परन्तु जब यह नामुमिकन है, तब क्यों न वह काम ख़ुद किया जाय, जो हर हालतमें होनेवाला है ? 'वानप्रस्थ'-आश्रमका यही लक्ष्य है।

#### प्राचीन-कालके वानप्रस्थाधम--

प्राचीन-कालमें ५० सालको आयुके बाद गृहस्थी लोग वानप्रस्था-धममें प्रवेश करते थे। उस समयके शहर आजकलके शहरोंके समान इतने यड़े-बड़े नहीं होते थे। ठीक समय आनेपर गृहस्थी अपने गांव या जहरके बाहर जंगलमें अपनी कुटिया बना लेते थे, और घर-गृहरथीकी चिन्ताका भार शन्तानपर छोड़कर अपनी जंगलकी कृष्टियामें जा बसते थे । प्रत्येक गांव और जहरके इर्द-गिर्द इन वानप्रस्थियोंकी कृटियाओंका तांता बंधा रहता था, शहरोंने बालक और पुना, और बनोंसे वृद्ध लोग रहा करते थे। शहर वानप्रस्थियोंकी कुटियाओंसे इस प्रकार घिरे रहते थे जैमे कोई दोनों हाथ डालकर किसीको समेट ले, घेर ले। वानप्रस्थी दुनियाँ के अनुभवमेंसे गुजरे हुए, सब तरहसे सधे हुए होते थे; युवफ छोग जीवन-संग्राममें नया अनुभव प्राप्त कर रहे होते थे। समय-समयपर गृहस्थी-युवक वानप्रस्थियोंके आध्रमोंमें जाते थे, और उनसे उपतेश सुनकर फिर अपने कामों में आ जहते थे। जब कोई विकट समस्या आ उपस्थित होती थी, सो गृहस्थी लोग उसे अपने बुजुर्गीने सामने रखते थे, और उनके परामर्श-से लाग उठाकर अपनी समस्याओंको हल किया करते थे। जब कभी गृहस्थी लोग संसारकी चिन्ताओंसे उद्दिग्न और खिन्न हो जाते थे, तो इन आधर्मोमें जाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते थे । आज हमारे युवक थके-मांडे सायंकाल सिनेमा और थियेटर देखने जाते हैं, और इसी प्रकार अपनी थकावट दूर करते हैं वधोंकि उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं। प्राचीन-कालमें दिनभरकी थकावटके बाद उसे दूर करनेके लिये युवकोंकी टोलियों की-टोलियां वानप्रस्थियोंके आश्रक्षांकी तरफ़ सेर करने जाती हुई नजर आती थीं। आश्रम शहरसे दूर जंगलमें होते थे, वहांतक जानेमें काफ़ी

भ्रमण भी हो जाता था, और वहां जाकर को आध्यात्मिक-प्रसाद गिलता था उससे शारीरिक-थकावटके साथ-साथ मानसिक-थकावट भी दूर हो जाती थी। जाज कोई युवक जब आत्मिक-अञ्चातिके समुद्रमें गीते खाने लगता है, तो उसे पचानेवाला कौन है ? वह कहां जाय, और किसके पास जाय ? जिघर उसकी नजर दोडती है उसे अपने ही जैसे भटकने-याले नजर आते है। अन्धा अन्धेको स्या रास्ता विखा सकता है? प्राचीन कालका इस प्रकारका पुवक, इकला, शहरसे दूर किसी बानगस्थीके आश्रमको लक्ष्यमें रखकर चल देता था। वहां ५०-६० वर्षका वृद्ध स्वयं उस प्रकारके अनुभवोंमेसे कई बार ग्लार बुका होता था। उसे पता होता था कि मनुष्य-जीवनमें किस प्रकारकी आधियां आती हैं, किस प्रकारके तुफ़ान उठते हैं। यह उस युवकको अपने पास वैठाकर उसे अपने जीवन की कथा सुनाता था, और युवक दिलका रोना सुनाकर अपने बोजको हल्का अनुभव करता था। आजका युवक किसके पास जाय, किसके पास अपना रोना रोये ? आज हमारे युवकोंके प्रक्तोंको कौन हल करे ? उस समयके जानप्रस्थियोंके आधान आध्यात्मिकताका संचार करनेके केन्द्र बने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारों ओर विखरती है वैसे उन आश्रमोंसे श्रेय और जांतिकी ज्योति चारों तरफ फैलती थी। आज सारा संसार विषयोंकी तरफ़ भागा चला जा रहा है, भोगवाद वड़ रहा है, जीवन उथला होता जा रहा है, आध्यात्मिकताका लोप हो रहा है, इस सबको फौन रोके, फौन थाने ? जो खुद भोगवादमें फंने हुए हैं वे दूसरोंको इसमेंसे कैसे निकालेंगे, जो खुद प्रवृत्ति-मार्गके शिकार हैं वे दूसरोंको निवृत्तिका क्या उपवेश हेंगे, जो ख़ुद दलदलमें घंसे हुए हैं वे दूसरोंका हाथ क्या खींचेंगे? वानप्रस्थी भागमेंसे निकलकर त्यागके मार्गपर चलने लगा था, प्रवृत्ति-मेंसे निकलकर निवृत्तिके मार्गका राही था, दलदलमेंसे निकलकर बाहर आ लड़ा हुआ था, इसिलये वह दूरारोंको त्यागका उपदेश वे सकता था, निवृत्तिका पाठ पट्टा सकता था, वलदलसँसे घसीटनेके लिये अपना हाथ आगे कर सकता था। इसीलिये वानप्रस्थियोंका थुए भोग और त्यानसे निखरी हुई सच्ची आध्यात्मिकताका युग था। वानप्रस्थियोंके आश्रमींका तांता प्राचीन कालयें सम्पूर्ण भारतवर्षमें विका हुआ था। इसीका परिणाम था कि हमारा देश आध्यात्मिकता के क्षेत्रमें संसारके सब देशींका मूर्घन्य था।

# ्वानप्रस्थाश्रम तथा आर्थिक-समस्या----

इस प्रकार वानप्रस्थ-आध्मको स्थापनाद्वारा आर्य-संस्कृतिने कोरे
भोगवादकी जड़ हिला दी थी। वानप्रस्थ-आध्म एक और भी सगस्या
का हल था। अगर किती समाजमें काम करनेवालोंकी संस्या बढ़ती जाय,
और इतनी बढ़ जाय कि पुराने काम करनेवाले कम न हों, और नयोंको
बाढ़ आती जाय, तो उसका नतीजा इसके सिवा क्या होगा कि किसी
सभय सभी भूखे वरने लगें? आज वेकारी इतनी क्यों बढ़ रही है?
बेकारी इसिध्ये बढ़ रही है क्योंकि जिन लोगोंकी आयु पेंजन पानेलायक
हो गई है वे पंजान पानेके बाद फिर नये सिरेसे नौकरी शुरू कर देते है, या
कोई-न-कोई बंघा किये चलते है। आर्य-संस्कृति में ऐसा नहीं था। उस
में सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ५० की आयुके सब लोग अलग
छंट जाते थे, नवयुवकोंके लिये जगह अपने-आप खाली हो जाती थी।
आज जिन लोगोंको कमाना चाहिये वे बेकार बैठे हैं, जिन्हें कमाई छोड़कर आश्रमोंसें जा बैठना चाहिये, वे कमा रहे हैं। नवयुवक भी बेकार
इसलिये नहीं बैठे क्योंकि वे कमा नहीं सकते। ये कमा सकते हैं, परन्तु
अगर उन्हें कमानेका सीका मिले। उनके लिये फठिनाई यह है कि वे जो

पेका सीखते हैं वही भरा हुआ है। पुराने वकीलोंकी मोजदगीमें नये बदील दौले काम करें, पुराने डानटरोंकी गौजूनगीयें नये डाफ्टर पका करें, पुराने ुकानवारोंके होते हुए नये द्कानवार कैसे फले-फलें ? आश्रय-व्यवस्था हारा प्राचीन ऋषियोंने बेकारीके प्रश्नको हल कर दिया था। उन्होंने अन्ध्य-जीवनको चार हिस्सोंसे बांट विया था, और उनसँने केवल एक आक्षममें अर्थोपाजेन होता था । बहाचारी, चानप्रस्थी और बंग्यासी कवाई नहीं करते थे। इसका यह मतलव नहीं कि कथाईसे वचनेके लिये वे लोग वानप्रस्थी या संन्यासी हो जाते थे। गृहस्थमें कमाई किये सरौर किसीको वानप्रस्थसे आनेका अधिकार नहीं था, और अधिकतर, वान-अस्थी ही संन्यासी होता था । हरेक आदभी कपाता था, परन्त एक खास आयुमं आकर कमाना छोड़ देता था, दूसरोंके लिये रास्ता खोल देता था। ग्हस्थियोंमें भी सब नहीं कमाते थे। गृहस्थियोंमें भी ब्राह्मण और क्षत्रियका समय कमानेमें नहीं, अपनी-अपनी योग्यताके अनसार समाजकी सेवा करने में बीतता था। केवल वैश्य कमाते थे, और जब इतने थोडे लोग कयाते थे. तो वे इतना अधिक कमा लेते थे कि सारे समाजको खाने-पीनेके लिये काफ़ी दे देते थे। समाजके लिये घन कमाना ही उनकी समाजके प्रति सेवा थी । आज सब कमा रहे हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैड्य और शृद्ध लो कमा ही रहे हैं, इधर विद्यार्थी, गहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी भी कया रहे हैं। धन कमानेके लिये जो यह लंगाम मचा हुआ है उसका परिणाम है कि बुछ लोगोंको ज़रूरतसे प्यादा मिल जाता है, बुछ लोग भूखे मरते हैं। प्राचीन-कालमें 'वानवस्थ' आश्रमके बारण यह अव्यवस्था नहीं थी। बड़े-बड़े वेद्य, व्यवसायी, जिल्पी, अध्यापक और दुकानदार ५० सालकी आयके बाद अपने-आप सब-कृछ छोड़ देते थे, उनकी जगह नये-नये युवक लेते रहते थे। ये नये लोग पुरानोंके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखते थे।

अगर किसी नवयसक वेशको कोई बात समझ नहीं पड़ती थी, तो वह किसी पुराने ध्रंबर वंदाकी सेवामें आश्रममें जाकर उपस्थित होता था, उसके परामर्ज्ञसे पुरा लाभ उठाता था। इस प्रकार पुरानोंके आज्ञीर्वादसे नये लोग तथ्यार होते थे और समाज दिनोदिन उन्नति करता जाता था। कई लोग कह बँठते हैं कि अगर पुराने इस प्रकार क्षेत्रको छोड़कर अलग जा बैठेगे, तो समाजको नुकसान होगा, पुरानोंका अनुभव समाजके लिये निकम्मा हो जायगा । यह बात तलत है । इस समय भी अगर कोई पुराना अनुभवी शहरमें बैठा रहे, तो कोई गारन्टी नहीं कर सकता कि वह संसार के अन्ततक बना रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह भी चल देगा । उसका अनुभव दूसरोंके लिये इसी प्रकार उपयोगी हो सकता हैं कि नये काम करनेवाले आवश्यकता पडनेपर उसकी सहायता लेते रहें । प्राचीन-कालमें वानप्रस्थी इस प्रकारकी हर समय सहायता दिया करते थे। वे अपने पेशोंको नये कार्यकर्ताओंके लिये खाली करते रहते थे, अपना बोझ स्वयं उनके कन्धोंपर डालते थे, क्योंकि उन्हें जीवनकी यात्रामें अगले पड़ावके लिये चलना होता था, किसी मजबरोसे नहीं, जीवन-यात्रा की यथार्थताको सिद्ध फरनेके लिये आगे कदम रखे बिना उन्हें आत्म-तत्त्वका विकास नहीं दीखता था।

## वानप्रस्थाश्रम तथा अनिवार्य-शिक्षा--

भोगवाद तथा बेकारीके प्रश्नको हल करनेके साथ-साथ वानप्रस्था-श्रम एक और समस्याको भी हल करता था। जो लोग घर-बार छोड़कर जंगलमें जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ लेनेसे पूर्व दुनियांके सब प्रकारके धन्धे कर चुके होते थे। उनमेंसे कुछ-एकके छः-छः सन्तानें भी हो चुकी होती थीं। उन्हें मालुम था कि छोटे बच्चोंका मानसिक-विकास किल

प्रकार होता है। वे अपनी उसमें बच्चोंके साथ हंस चके होते थे, रो चुके होते थे, खेल चुके होते थे। अब इनके बानप्रस्थमें आनेके बाद गांवके छोटे-छोटे वालक इनके पास आकर पहुने लगते थे। कभी-कभी किसी वानप्रस्थीके पास बीस बालक एकत्रित हो जाते थे, किसीके पास पचास, किलीके पास इससे अधिक। ये बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी; राजा-ओंके भी होते थे, रंकोंके भी; परन्तु वानप्रस्थियोंके आध्यममें आकर इनका ऊंच-नीचका कोई भेद-भाव नहीं रहता था। उन आश्रमोंमें ये सब भाई-भाई थे। ऐसे ही किसी आश्रममें, सदियां गजर गई, कब्ज और और मुदामा पहें थे। बालक गांवसे भिक्षा ले आते थे, और आश्रममें आकर सब मिलकर बांट लेते थे, गुरु भी खाते थे, शिष्य भी खाते थे। कभी कोई अभीर घरका बालक किसी गरीबकी झोंपड़ीके सामने जा खड़ा होता था, कभी कोई गरीब घरका बालक किसी अभीरके महलके सामने पहुंच जाता था, परन्तू अमीर घरका बालक अपनेको अमीर नहीं समझता था, गरीब घरका बालक अपनेको ग़रीब नहीं समझता था। इधर घरकी देवियां इन बालकों के मधकरी लेनेके लिये आनेकी बाट जोहा करती थीं, कभी देर हो जाती, तो घरसे निकल-निकलकर व्यग्रतासे देखतीं कि आज बालकोंकी मण्डली क्यों नहीं आई ? वानप्रस्थियोंके इन आश्रमोंको ही 'गुरुकुल' कहा जाता या । इन आश्रमोंसें न खाने-पीनेके लिये कुछ लिया जाता था, न पढ़ाने-लिखानेके लिये। इन आश्रमोंमें पढ़ानेवालोंको कोई वेतन नहीं मिलता था । फिर भी विना वेतन लिये, विना पढ़ानेकी फ़ीस लिये, विना बालकोंसे खाने-पीनेका खर्च लिये, बिना राज्यसे किसी प्रकारकी सहायता लिये बालकोंकी शिक्षाकी पुरी-पुरी व्यवस्था अपने देशमें चल रही थी। इस व्यवस्थाका आधार वानप्रस्थ-आश्रम था। आजकलकी अवस्थाओं में नि:शल्क तथा अनिवार्य-शिक्षाके इस कार्यको पूरा करनेके ।लये लाखों

नहीं, करोड़ों एपके ही जरूरत है । आर्ष-संस्कृतिने इस समस्याको वास-प्रस्थाध्यद्वारा एक किया था । जाल भी कर्मामें जगह-जगहपर नाल-प्रतिथ्यों है ताश्यम है । ये आध्यम प्रत्येक जहर या गांवके पास हैं । गांवका प्रत्येक वालक इन आश्यमों कि किया प्रहण करने के लिये भेजा जाता है, रहता भी वहीं है । वह जिला मांगता है, खुन खाता है, और गृक्को खिलाता है । वसकि इन आश्यमों ही प्रताय है कि आज जहां भारतमें बुछ ही फी-सबी पड़े-लिखे हैं वहां वर्मायें ९९ फी-सबी पड़े-लिखे हैं । इसका यह कारण नहीं कि सरकार वर्मायें शिक्षापर अधिक खर्च कर रही है, इसका यह कारण है कि वहांपर वानप्रस्थ-आश्यम अपने दूटे-कूटे रूपमें आज भी विश्रमान है, और वानप्रस्थ-आश्रमोंसे धिरे हुए प्राचीन शहरोंका । नवशा हमने अभी लींचा, यह वर्मायें आज भी खिचा हुआ है ।

#### संत्यासाधम--

आर्थ-संस्कृतिको जन्म वेनेवाले ऋषियोंने जीवनको यात्रा कहा था,
और इसे चार पड़ाबोंमें बांटा था। चौथा पड़ाव संन्यास-आश्रम था। वे
ख्ली हवामें रहनेको इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूप-रेखाके अनुसार
जीवनका तीन-चौथाई हिस्सा खुली हवामें चीत जाता था। ब्रह्मचारी
जंगल में रहते थे, गृहस्थी ब्रह्मोंमें रहते थे, परन्तु वानप्रस्थ और संन्यास
किर खुली हवाके आश्रम थे। इस प्रकार जीवनके सबसे अधिक भागको
खुले भैवानों और जंगलोंमें वितानके कारण उस समय आयुकी लन्वाई
आजकलसे चहुत अधिक थी। सी बरस जीना—'जीवेम गरदः शतम्'——
यह प्रत्येक नर-गारीकी एक स्वाभाविक आकांका थी।

आज संन्यास-आध्यमका अभिष्राय यह समझा जाता है कि सन्ध्य सब काम छोड़कर बैठ जाय । हमारा देश ऐसे संन्यासियोंसे भरा पड़ा है जो जुल नहीं करते। वे समझते हैं, अगर वे कुछ करेंगे तो संन्यासी ही नहीं रहेंगे। आज एम कुछ न फरनेना नाम संन्यास समझते हैं। परन्तु आश्रम-व्ययस्थाय जिस संन्यासकी कल्पना की गई है वह ऐसा नहीं है। संन्यास कारों गाव्यमोंकी श्रृंखनामें एक कड़ी है, जीवन-पावामें आखिरों मंजिल हे, अन्तिन पड़ाव है। जिस भावका विकास पहले आश्रवोंसे किया जाता है, उसीकी चरव सीमा संन्यासमें होती है, जिस उद्देशको लेकर पहले आश्रम जलते हैं, वह उद्देश्य भीरे-भीरे पूरा होता हुआ संन्यासमें यूर्ण इपते सिद्ध हो जाता है। संन्यास स्वतन्त्र आश्रम नहीं है, पहले तोनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो भावना पहले तीन आश्रवोंमें काम करती है नहीं संन्यासमें अपनी पूर्णतापर पहुंच जाती है। हम वह वेख चुके हैं कि पहले तीन आश्रवोंमें य्या विचार काम कर रहे हैं।

यहले हमने देला था कि ब्रह्मचर्य-आध्रममें त्याग तथा तपस्याका पाठ लिखाया जाता है ताकि जब भोगकी आयु आये तव मनुष्य उसके लिये पूरा तम्पार हो। संसारके विषयोंको भोगे बिना, वे क्या है, कैसे हैं, यह जाने बिना मनुष्य अपनेको भटकनेसे नहीं रोक सकता, इसीलिये गृहस्थ-आश्रमकी कल्पना की गई है। परन्तु अगर गृहस्थमें पड़कर मनुष्य गृहस्थमा ही हो गया, तब उसने गृहस्थ-आध्रमका उद्देश्य नहीं समझा। गृहस्थमें जाना गृहस्थमेंसे निकलनेके लिये हैं, विषयोंको भोगना विषयोंसे छुड़करा पानेके लिये हैं, संसारमें लीन होना संसारकी असारताको समझनेके लिये हैं, संसारमें लीन होना संसारकी असारताको समझनेके लिये हैं, भोगवादका मार्ग त्यागवादकी तरक ले जानेके लिये हैं, प्रवृत्ति निवृत्तिके लिये हैं। संसारमें ऐसा ही होता है, और सदासे ऐसा ही चला आग्रा है। मनुष्यके मनकी रचना भी ऐसी ही हैं। ग्रह्वियोंने तो केवल इस स्वामायिक मनोवैज्ञानिक सचाईको आश्रमोंके छपमें एक व्यवस्थारों वांच विया था। गृहस्थके बाद धैराग्य आता ही है, आज हम

महीं, करोड़ों रुपवेदी जा करा है। आर्य-संस्कृतिये हुन सम्त्याको वात-अस्थाआहार। एक विधा था। जान की वर्गाने अमार-अमारार वात-प्रत्येक वालक इन आथाने के शिक्स महाण काराक किये भेका जाता है, रहता भी वहीं है। वह सिक्षा संगता है, क्व कारा किये भेका जाता है, इता भी वहीं है। वह सिक्षा संगता है, क्व कारा किये भारतमें कुछ ही फी-सबी पढ़ेन्ति हैं वहां वर्मामें ६९ फी-सबी पड़ेन्ति हैं। इसका यह कारण नहीं कि सरकार वर्मामें किलापर अधिक को कर रही है, इसका यह कारण है कि वहांगर वानप्रस्थ-अध्यय अपने हुटेन्द्र कार्ये जात भी विद्यमान है, और धानप्रस्थ-अध्यक्ती किरे हुए धाकीन क्वरेति । नवशा हमने अभी खींचा, यह वसमिं जान भी किया हुआ है।

#### संन्यासाधम----

आर्थ-संस्कृतिको जन्म देनेवाल पाधिकांने जीवनको साथा कहा था, और इसे जार पढ़ाजोंमें बांटा था। मीका पढ़ाव संस्थास-आक्षम था। वे खुली हवामें रहनेको इतना पसन्व करते थे कि जनकी रूप-रेखांक अनुसार जीवनका तीन-चौथाई हिस्सा खुली हवामें बीत जाता था। अहाचारी जंगल में रहते थे, पृहस्थी अहरोंमें रहते थे, परन्तु बानअम्थ और संखास फिर खुली हवाके आध्यम थे। इस जकार जीवनके सबसे आध्यम भागको खुले मैदानों और जंगलोंमें बितानेक कारण जस समय आधुकी लम्बाई आजकलसे बहुत अधिक थी। सी बरस जीना— जीवेम दारवः इतम्— मह प्रत्येक नर-गारीकी एक स्वासाविक आकांका भी।

आज संन्यास-आश्रमका अभिष्राय यह समशा जाता है कि मनुष्य सब काम छोड़कर बैठ जाय । हंमारा देश ऐसे संन्यासियोंने भरा पड़ा है जो जुछ नहीं जरते। ये समझते हैं, अगर वे कुछ करेंगे तो संन्यासी ही नहीं रहेंगे। आज हम कुछ ज करनेंका नाम संन्यास समझते हैं। परन्तु आश्रम-व्ययल्याम जिस संन्यासी कल्पना की गई है वह ऐसा नहीं है। संन्यास - यारों आयानेंकी भ्यंखलामें एक कड़ी है, जीवन-यावामें आखिरी मंजिल है, अन्तिम पड़ाव है। जिस भावका विकास पहले आथमोंमें किया जाता है, उसीकी चरम सीमा संन्यासमें होती है, जिस उद्देश्यको लेकर पहले आश्रम जलते हैं, वह उद्देश्य घीरे-धीरे पूरा होता हुआ संन्यासमें पूर्ण इपसे सिद्ध हो जाता है। संन्यास स्वतन्त्र आश्रम नहीं है, पहले तीनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो भावना पहले तीन आश्रमोंमें काम करती है नहीं संन्यासमें अपनी पूर्णतापर पहुंच जाती है। हथ यह देख चुके हैं कि पहले तीन आश्रमोंमें क्या विचार काम कर रहे हैं।

गहले हमने देखा था कि बद्धाबर्ध-आश्रममें त्याग तथा तथस्याका पाठ सिखाया जाता है ताकि जब भोगकी आयु आये तब अनुष्य उसके लिये पूरा तथ्यार हो। संसारके विषयोंको भोगे विना, वे बया है, कैसे हैं, यह जाने विना मनुष्य अपनेको भटकनेसे नृहीं रोक सकता, इसीलिये गृहस्थ-आश्रमकी कल्पना की गई है। परन्तु अगर गृहस्थमें पड़कर ननुष्य गृहस्थमा ही हो गया, तब उसने गृहस्थ-आश्रमका उद्देश्य नहीं सनका। गृहस्थमें जाना गृहस्थमें निकलनेके लिये है, विषयोंको भोगना विषयोंसे छुटकार। पानेके लिये है, संसारमें लीन होना संसारकी असारताको समझनेके लिये है, भोगवावका मार्ग त्यागवावको तरफ़ ले जानेके लिये है, प्रभूत्ति निवृत्तिके लिये है। संसारमें ऐसा ही होता है, और सवासे ऐसा ही चला आया है। अनुष्यके मनकी रचना भी ऐसी ही है। श्राणिमेंने तो केवल एस स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक सचाईको आश्रमोंके खपमें एक व्यवस्थामें बांच विया था। गृहस्थके बाद वैराग्य आता ही ई, आग हम

उस वैराग्यका समाजको लाभ नहीं पहुंचाते, ऋषियोंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे इस वैराग्यका समाजको भी लाभ पहुंचता था। आज भी बाबाजी घर बैठकर अपने पोतोंको कन्येपर चढ़ाकर घुमा करते हैं, कभी उनके लिये घोड़ा बनते हैं, कभी गधा बगते हैं। ऋषियोंकी व्यवस्थाके अनुसार अपने बाल-बच्चोंके लिये ही बाबा बननेके स्थानपर अपने सारे गांव और सारे शहरके बच्चोंके लिये वाबा बननेका विधान है। अब भी तो बाबाजीको सारे गांवके बच्चे बाबा कहने लगते है। भेद इतना है कि अब सबका बाबा होते हुए भी वह अपने पोतोंका खास बाबा है, और वानप्रस्थी अपने बच्चोंका मोह त्याग देता है, गांवभरके बालक उसके बालक हो जाते हैं, वह सबका समान रूपसे बाबा हो जाता है। यह त्यागकी भावना, जिलका उदय गृहस्थाश्रमसे होता है, वानप्रस्थ-आश्रममें आकर पक जाली है। गृहस्थी संसारको भोगनेके बाद उसे एकदम छोड़ देता है । बनी-बनाई गृहस्थीको छोड़ना आसान नहीं है । परन्तु जब एक दिन बरबस यह सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा, रोते-धोते छोड़ना पड़ेगा, हाय-हाय की पुकारमें छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं चाहेंगे, अपनोंको देखकर आंसू बहा-बेंगे, उन्हें चिपटेंगे, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों न एक बार हंसकर, मुस्कराकर, उछलते हुए, कुदते हुए, झुमते हुए दुनियाको छोड्नेकी सस्ती का मजा लूटें। वानप्रस्थी यह मजा लूटता था, परन्तु फिर भी उसमें अभी कुछ कसर बाक़ी थी। वह अपने शहरसे उठकर उसके पासके जंगलमें जा बैठा था। कभी-कभी उसके बाल-बन्चे उसे मिलने आते थे और उसके भी उनके पास आने-जानेकी सम्भावना बनी रहती थी । बानग्रस्थीके पास जो बालक पढ़ने आते थे, और कुछ नहीं तो उनमें ही उसका मोह हो सकता था, उन्हें ही वह अपने बच्चोंकी तरह ऐसा प्यार कर सकता था जो उसे बांध ले। परन्तु वह तो गांठ बांधनेकी जगह गांठ खोलनेके

रास्तेपर फन्म रख चुका था। इसलिये बानग्रस्थके बाद एक ऐसा आश्रम आता था जिसमें अगर कोई गांठ रह भी गई हो तो वह लोल दी जाती ची, और वानप्रस्थी राच्चे अर्थोंसें लंग्यासी हो जाता था। संन्यासी मोहकी, समताकी, तेरे-मेरेकी सब गांठोंको बाट डालता था, और निर्दृन्द्व होकर, किसी खासको अपना न वनाकर और किसी खासका न वनकर, सबको अपना बनाकर और स्वयं सबका होकर घमता या । आज रांन्यातियों के बड़े-बड़े मठ हैं, जिनके नहीं हैं, वे मठ बनानेकी धुनमें हैं। बदनपर कपड़ा न रखने और भीख मांगकर रोटी ला लेनेका नाम ही संन्यास नहीं है। संन्यास वाहरका नहीं, भीतरका चिह्न है। संन्यास घर-बार छोड़नेका नाम नहीं, राग-द्वेष, मोह-समता छोड़नेका नाम है। संन्यास लेनेके बाद घरवालोंके लिये मनुष्य गर जाता था। कभी-कभी तो घरवालोंको पता भी नहीं होता था कि उनके सूत्रका कर्णधार कहां गया। मरना सबको है। संन्यासी मृत्युके बहुत निकट पहुंच चुका होता था । मरकर तो संसारको छोड़ना ही पड़ता है, संन्यासी जीते-जी मरनेका मजा लूट लेता था और पल्ला झाड्कर दुनियासे चलनेके लिये हर वक्त तैयार रहता था। उसके तनपर पड़ा भगवा कपड़ा हर समय उसे आगकी उन रुपटोंकी याद दिलाता था जिनमें पड़कर अन्त समयमें सबको पांच तत्त्वोंमें मिल जाना है।

## संन्यासीका लक्ष्य प्राणिमात्रकी सेवा था--

परन्तु त्यागकी इस उच्च भावनाका यह अभिप्राय कभी नहीं था कि संन्यासी समाजके लिये निकम्मा हो जाता था। आर्य-संस्कृतिके आदर्शके अनुसार 'त्याग' का ही दूसरा नाम 'सेवा' था। आखिर, मनुष्य किसी-न-किसी क्षेत्रमें सेवा तो करता ही है। पहले वह संकृचित क्षेत्रमें सेवा करता है। बाल्यकालमें तो अपनी ही सेवा करता है। छोटा बच्चा क्या करता है ? उसे यह खयाल नहीं होता कि नाता-पिताके पात भी जाकियो है या वहीं। घरमें खानेकी जो बहुबा-से-बहुबा चीन आये, बच्दा चाइता है, और किसीको मिले या न मिले, उसे अवस्य भिले । बड़े होनेके वाद गृहरथाश्रममें यह भाव नहीं रहता। माता-पिता स्वयं मुखे रह जाते हं परन्तु सन्तानको पहुंछ देते हैं । गृहस्य-जीवनका यह पाठ एवा सिवाला है ? रातको बालक जब विस्तरपर पेशाब कर देता है तो गाता प्या करती है ? ज्या वह अपने नीचे सुखा कपड़ा, और बच्वेके तीचे गोला कपड़ा कर वेती है ? नहीं, वह ख़ुब गीलेमें पड़ी रहती है, बालक्के नीचे फ़ौरन सुखा कपड़ा डाल देती है। वालकको जब नींद नहीं आती, तो मां नया खुद सोती रहती है और बाउफको रीने देती है ? नहीं, वह जुद जाग जाती है, आवश्यकता होतो है तो रात भर उते गोवमें छिये थपकी वेली रहती है, खुद नहीं होली, उसे भुजा देली है। यृहस्य-जीवन त्यागका घाठ सिखाता है, परन्तु किस शीलका त्याग ? अपने सुलका त्याग, अपने आरामका त्याम, अपने ऐक्बर्ब तथा उपमोगका त्याम ताकि सन्तानको सुख भिल सके, आराम भिल सके । त्यागके भावके साथ-साथ रोवाका भाव बढ़ता जाता है, यहांतक कि रान्तानकी सेवार्क निये जाता-पिता अवना सब-कुछ त्याग करनेके छिने राज्यार हो जाते हैं। गृहस्थनें सेवाका पाठ पढ़कर जब स्त्री-पुरुष वानप्रस्थ-अध्यममें प्रपेश करते हैं तब समाज-सेवाका भाव और अधिक उग्र हो जाता है। गृहस्थ-शाव्यामें वे लोग अपन वाल-पन्यांकी सेवा करते थे, परन्तु वानाम्थमें आकर वे अवने वाल-बच्चोंको छोड़ देते हैं और समाजके बाल-बच्चोंकी सेवा करने लगते हैं। यहांवर भी त्यामकी भावना अनुव्यको सेत्राके मार्गपर ही आभे-आगे बढ़ाती जाती है। वानवस्थी त्याग करता है, परन्तू त्याग इसिलवें करता है ताकि यह अपने सेयाके क्षेत्रको जिल्लाक कर मके, वह त्याग इसलिये नहीं करता कि जंगलयं निकम्मा बैठ सके। प्राचीन-कालके वानप्रस्थियोंके सहारे रास्पूर्ण भारतवर्षसे विना कोड़ी खर्च किये निःशुल्क तथा अनिवार्य जिप्ताका वेशके एक फोनेसे बुसरे कोनेतक प्रचार था—क्या इससे भी बढ़कर सेवा-आवका कोई दूसरा दृष्टान्त भिल लकता है ? वानप्रस्थी भी अपने गांव या अपने शहरकी ही सेवा करता था। कुछ देर बाद उसे इस परिक्तित क्षेत्रका त्याम कर और अधिक विस्तृत क्षेत्रसें आना होता था, और अपने ही देशकी नहीं, अपनी ही जातिकी नहीं, अपने ही लोगोंकी नहीं, संसारफी सेवा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। फिर वह किसी एक वेशका नागरिक न होकर विश्वका नागरिक हो जाता था, उसका काम फिसी एक देश या एक जातिकी भलाई सोचना न होकर संपूर्ण संसारकी भगाई सोचना होता था। जो छोग संन्यास-आश्रमको खाली वैठे रहानेका आश्रम समझते हैं ये ऋधियोंके विचारकी शाहको नहीं पहुंच पाते । आर्थ-संस्कृतिकी मर्थादाके अनुसार संन्यासी और सब-कुछ कर सकता है, परन्तु खाली, निकम्मा नहीं बैठ खकता। वह तो विश्वका नागरिक है। जिन लोगोंपर जिला बोडोंकी चिन्ता होती है उनकी अपेक्षा विधान-परिषद्के सदस्योंका दृष्टिकोण विशाल होता है, उनकी अपेका पालियामेंटके सदस्योंका दृष्टिकोण और अधिक विशाल होता है, परन्तु संयुक्त-राष्ट्र-संघके सदस्योंका दृष्टिकोण तो सबसे अधिक विज्ञाल होना चाहिये। चाहिये इसलिये नयोंकि होता नहीं है। संन्यासीकी दृष्टि संयुक्त-राष्ट्र-संघकी दृष्टि है। आज संसारको सच्चे संन्यासियोंकी आयश्यकता है, ऐसे संन्यासियोंकी जिन्हें विश्वका नागरिक कहा जा सके। आज योरपने संयुक्त-राष्ट्-संघकी इमारतें खड़ी कर ली हैं, उन इमारतों में बढ़िया-से-बढ़िया फ़र्नीचर भी जुटा लिखा है, परन्तु घोरप इन भवनोंमें बैठने योग्य मानव तय्यार नहीं कर सका, ऐसे 'विश्वके नागरिक' नहीं पैया कर सका को अपने देशकी ही नहीं, संसारके प्राणिवात्रकी सेवाका कर के । आज यह वरिद्र भारत योरपको पथा दे सकता है ? परन्यु भारत तो सदियोंसे देता रहा है, और इस दिर्द्रायस्थामें भी दे सकता है । आज भारत पोरपको 'विश्वके गागरिकों'का सन्देश दे सकता है, संयुक्त-राष्ट्र-संघर्षे बैठने पोग्य इन्सान पैदा करनेका सन्देश दे सकता है, और दे सकता है विश्वको एक सूत्रमें यांचनेवाले, संगारके हितके लिये राज-कुछ कुर्वान कर देनेवाले, प्राणिमात्रकी सेवामें अपनेको भूल जानेवाले त्यापी, तपस्वी, संगातियोंको दुंइ-ढूंडवार विश्वका पूर्वस्य यनानेका सन्देश।

अनसर लोग कह बैठतें हैं कि भारतीय दृष्टिकोण स्वार्थका, खुद-गर्जीका दृष्टिकोण है। इस देशमें लोग अपनी उन्नतिके लिये जंगलमें गिकल जाते थ। यह विचार ग़लत है। आश्रम-प्रणाली इस बातका प्रमाण है कि इस देशमें स्वाथको कम करते-करते धीरे-धीरे इतना कम कर दिया जाता था कि स्वाय सिफ़रमें तब्दील हो जाता था, और उसकी जगह परार्थ आ जाता था । बहानर्थ-आध्यममें जलककी दृष्टि अपनेपर होती है, वह अपने शिवा किसीको कुछ नहीं समझता । वह पढ़ता है, लिखता है, खाता है, पीता है, सोता है, वर्जिन करता है और अपने आत्मा, मन, नरीर को बनाता है। उसे किसीकी कोई चिल्ता नहीं, संसारके घन्छोंरी उसे कोई सरोकार नहीं। वह एक बुध्यिसे 'स्वार्थ' का नयुना है। परन्तु उसे इसी जगह तो टिकना नहीं होता । ब्रह्मचर्यके बाद गृहस्य-आश्रम आता है। अब चही व्यक्ति जिसे किसीका क्रिक नहीं था, चिन्ता नहीं थी, खुद पीछे खाता है, अपने बच्चोंको पहले किलाता है। वह अगर बाजार-से अंगूर लाता है तो ताजे अंगूर बच्चेको रेता है, दागी दाने खुद खा लेता है। गृह्स्थाश्रममें आकर वह स्वार्थका पाठ भूल रहा है, परार्थका पाठ सीख रहा है; स्वार्थसे दूर होता जा रहा है, परार्थके निकट पहुंच रहा है।

आठ-दस वच्चोंका बाप हो जानेके बाद यह बिल्क्ल स्वार्थ-हीन हो जाता है। उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपने वन्चोंकी इन्छाएं, उनकी जरूरतें ही उसकी इन्छाएं और उसकी जरू-रतें बन जाती है। गृहस्थाथममें वह इसरोंके स्वार्थको अपना स्वार्थ बनाने का सबक़ सीख जाता है, परन्तु अब भी वह इसमें दक्ष नहीं हो पाता। इसमें दक्षता प्राप्त करनेके लिये उसे बानप्रस्थ होना पड़ता है। अब उसे यह मुल जाना होता है कि उसके अपने बच्चे ही उसके बच्चे है, उसके अपने सगे-संबंधी ही उसके निकटके हैं। अब उसे गांव और शहरके सब वच्चोंको अपना बच्चा समझनेका तबक्र सीखना है, स्वार्थ या खुदराजी और गग करना है। बानप्रस्थ-आश्रममें वह दूसरोंको अपना समझनेका पाठ पढ़ता है, और यह पाठ संन्यास-आथजमें पूर्ण हो जाता है। संन्यासीके लिये खास तीरपर अपना कोई नहीं रहता, क्योंकि सब एक-समान उसके अगने हो जाते हैं। ऋषियोंने आश्रम-व्यवस्थाको ऐसा बनाया था कि एक आश्रमके बाद दूसरे आश्रममें प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थकी एक-एक तहको उतारता जाता था, यहांतफ कि अन्तिम आधममें पहुंचते-पहुंचते उसपर स्वार्थकी एक तह भी बाकी नहीं रह जाती थी, भीतरसे राद्ध निःस्वार्थ-भाव सूर्यके प्रचण्ड प्रकाशकी तरह चमक उठता था। संन्यासी कौन होता था ? संन्यासी वह था जो कोढ़ियों और अपाहिजोंकी देखकर अपने ब्रहनके कपड़ेसे उनकी मरहम-पट्टी करता था, संन्यासी वह था जो रोती-कलपती विधवाओंके साथ बैठकर उनके आंसुओंमें अपने आंसू बहाता था, संन्यासी वह था जो लूकों और लंगड़ोंको देखकर उन्हें अपने हाथका सहारा देता था। संसारके बोझको अपना बोझ, संसारके बु:खको अपना दु:ख समझकर चिन्ता करनेवाले संन्यासी आज नहीं रहे, तो भी संन्यास-आश्रमका आदर्श यही था, इस आश्रमकी मर्यादा यही थी।

## $[\ \ \ \ ]$

# सव-सारायका निर्माण

आर्य-संस्कृतिकी योजनाओंका केन्द्र मानवका निर्माण था---

आज हमारा बातावरण योजनाओंसे भरा पड़ा है। जो देश उन्नित करने लगता है वह योजनाओंका एक तांता-सा बांध देता है। कोई पांच बर्षकी योजनाएं बनाता है, कोई दस वर्षकी। इन योजनाओंमें क्या होता है? हम बांध बनायेंगे, नहरें खोदेंगे, पुल बांधेंगे, रेलें बिछायेंगे। ये सब योजनाएं क्यों बनायेंगे? क्योंकि मानव का सबसे वड़ा प्रक्ल रोटीका प्रक्त है। हम हजारों और लाखोंको इन निर्माण-कार्योंमें लगाकर बेकारीकी समस्याको हल कर देंगे, और इन योजनाओंके पूरा होनेपर लोगोंको सब-कुछ मिलने लगेगा, बेकारीकी समस्या खुद ही न रहेगी। मानवकी भूख मिटानेका यह सारा उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु इन सब योजनाओंमें हम मानवकी कितना तुन्छ, कितना शुद्र समझे हुए हैं। हम समझे हुए हैं कि मानव भूख और प्यासका पुतला है—इसके सिवा कुछ नहीं। आर्य-संस्कृति मानवकी शरीर-मात्र नहीं समझती, भूख और प्यासका ही पुतला नहीं समझती। आर्य-संस्कृति बांध और पुल बांधने, नहरें, रेलें और सड़कें बनानेंसे मना नहीं करती,

शरीरकी मुख और प्यासकी समस्याको हल करनेसे भी मना नहीं करती । परन्तु आर्य-संस्कृतिके कार्य-कमर्थे ये योजनाएं जत्यन्त प्रारंभिक योजनाए है, उसके कार्य-कनका क-ख-ग भी नहीं है। आर्य-संस्कृतिकी अस्ली योजना, वह योजना जिसके लिये इस संस्कृतिने जन्म लिया, 'सानव का निर्माण' है । आज हम बांध बांध रहे हैं, नहरें खोब रहे हैं, रेलें विछा रहे हैं, सड़के बना रहे हैं, परन्तु वह धानब जिसके लिये यह सब-कुछ हो रहा है, वह कहां है, उसके लिये, उसके 'आत्य-तत्त्व' के विकासके लिये, हमने पांच वर्षकी, दस वर्षकी, बीस दर्षकी कीन-सी योजना बनाई है ? रेलोंका तांता विद्य जाय, श्रोटरें घर-घर चलने लगे, जभीनके चप्पे-चप्पेपर नहरोंका पानी पहुंच जाय, भूषिका कोई हिस्सा बंजर न रहे, परन्त इन सबका उपभोग करनेवाला मानव अगर सच्चा न हो, ईमानदार न हो, दूसरेके द:खमें द:खी और मुखमें सुखी होनेवाला न हो, अगर वह सब तरहसे द्राचारी और भ्रष्टाचारी हो, तो ये रेल-मोटर, ये नहरें और बांध किस काम आयेंगे ? और, क्या ऐसा हो नहीं रहा ? क्या चारों तरफ़ चका-चौंध कर देनेवाले वैभवकी बढ़तीके लाथ-साथ मानवका--उस मानवका जिसके लिये यह सम्पूर्ण वैभव और ऐक्वर्य खड़ा किया जा रहा है, दिनोंदिन पतन नहीं हो रहा ? मानव कहां है ? कहां है वह मानव जिसमें मान-वीयताके गुण हों ? वह मानव को प्रलोभनोंके प्रचण्ड बवण्डरके उठ खड़े होनेपर उसे तिनकोंकी तरह परे फेंक दे ? आर्घ-संस्कृतिकी सबसे बड़ी योजना, उसकी सब योजनाओंका केन्द्र 'मानवका निर्माण' था। आज हम यह तो सोचते हैं, दिनोंदिन बढ़ती जन-संख्याको किरा तरह कम किया जाय । माता-पिता क्या करें जिससे कम-से-कम बच्चे पैदा हों, क्योंकि हमारे सामने रोटी-कपड़ेके सिवा मानवकी कोई दूसरी समस्या है ही नहीं। यह कोई नहीं सोचता कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मनष्य बनानेके लिये वया किया जाय। अस्ली समस्या उनकी है जो वैवा हो चुके हैं।
जो वैवा हो चुके हैं उनकी समस्या सिर्फ़ रोटी-कपड़े-मकान ही नहीं है।
इसमें रान्देह नहीं कि रोटी-कपड़ा न जिलनेपर मनुष्य झूठा-बेईमानहुराचारी-भ्रष्टाचारी हो सकता है, परन्तु इनके भरपूर सिलनेपर भी वह
बैसा ही रहता है----इस समस्याका क्या हल है? आज संसारमें भ्रष्टाचार उन लोगोंसे नहीं फैल रहा जो भूखे-नंगे है, उन लोगोंसे फैल रहा है
जिनके पास खानेको ज्यादा, पहननेको ज्यादा, रहनेको ज्यादा, सब-चीज
सब तरहसे सबसे ज्यादा है। आई-संस्कृति ने अपने विचारका केन्द्र

हमें मानवका निर्माण करना है। वह कैसा यूर्ल होगा जो ऐसा महल खड़ा कर रहा हो जिसमें रहनेवाला उसे उड़ा देनेके मनसूबे बांध रहा हो। आज हम एक महान् सम्यताको जन्म दे रहे हैं, विज्ञानके वड़े-वड़े आविष्कार हो रहे हैं, मन्ष्य पांचोंसे सलनेके स्थानपर उड़ने लगा है, परन्तु जिस विज्ञाल वैभवको यह उत्पन्न कर रहा है उसके सर्वनाज्ञके बीज यह साथ ही बखेरता चला जा रहा है। ज्ञान्तिका हम नाम लेते हैं, अज्ञान्ति बढ़ती जाती ह, प्रेषकी माला जपते हैं, हेष और घृणा फूलते-फलते हैं। क्या यह सब इसलिये नहीं है क्योंकि ज्ञान्तिके स्थात, भ्रेम के उद्गम-स्थान 'आत्म-तत्त्व'को हम भुलाये बैठे हैं। हम सब-कुछ बना रहे हैं, चारों तरफ़ हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम सिर्फ़ उस योजनाकों तरफ़से अन्धे हैं जिसपर हमारी सब योजनाओं आधार है, जो योजनाओंकी योजना है, जिसके लिये सब योजनाएं हैं, और जिसके बिना सब योजनाएं बेकार हैं। 'मानव-निर्माण'का आधार मंस्कार-प्रणाली—

आर्य-संस्कृतिने मानवके निर्माणकी योजनाको तैयार किया था। इसी योजनाको सफल बनानेके लिये संस्कारोंकी पद्धतिको प्रचलित किया था। संस्कारोंसे ही तो मनुष्य बनता है। आत्म-तस्य जन्म-जन्मान्तरोंमें किस प्रक्रियानेसे गुजरा है ? हर जन्ममें इसपर संस्कार पड़ते हैं, अच्छे या युरे--यहीं तो इस जन्मकी, पिछले जन्मोंकी, और अगले जन्मोंकी कहानी है। इस संस्कृतिमें मनष्य-जन्मका उद्देश्य शम-संस्कारोद्वारा 'आत्य-तत्त्व'के पैलको धोना है, उसे निखारते जाना है। पिछला मैल कैसे घोया जाय, और नया रंग कैसे चढ़ाया जाय ? यह लब-कुछ इस जन्मके संस्कारों-द्वारा ही तो हो सकता है। इस जन्ममें बंधकर ही तो आत्य-तत्त्व पकड़कें आता है। वर्तन हाथसे पकडकर भंजता है, आत्माकी कारीरमें बंधकर भैल बुलती है, शरीरमें बंधकर ही उसपर शुभ-संस्कारोंका नवा रंग चढ़ता है। जिस समय, जिस क्षण आत्मा शरीरके बन्धनमें पड़ा, उसी समयसे, उसी क्षणसे आर्य-संस्कृति उसपर उत्तम संस्कार डालना श्र्रू कर देती है, और उस क्षणतक डालती चली जाती है जबतक 'आत्म-तत्त्व' करीएको छोड़कर फिर तिरोहित नहीं हो जाता । आत्मा जब-जब शरीरमें आता है तब-तब आर्य-संस्कृतिकी व्यवस्थामें संस्कारोंकी भूंखला से ऐसा घेर दिया जाता है जिससे उसपर कोई अक्तभ संस्कार पड़ने ही नहीं पाता । संस्कार तो पड़ने ही हैं, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो अच्छोंके स्थानमें वरे संस्कार ज्यादा पढ़ते जायंगे, मानवका निर्माण होनेके स्थान में, मानवका विगाड़ होता चला जायगा; व्यवस्था होगी, संस्कारोंका नियमन होगा, अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें, इस बातका नियन्त्रण होगा, तो मन्द्य लगातार मन्द्य वनता जायगा, स्वयं उठता जायगा, समाज को उठाता जायगा । आर्थ-संस्कृतिकी जो विचार-धारा है उसके अनुसार, यह जन्म, पिछले जन्म, अगले जन्म--- यह सब संस्कारोंद्वारा आत्म-कोबका एक सिलसिला है, संस्कारोंकी लगातार चोटसे 'आत्य-तस्व'पर पड़े मैलको हटानेका प्रयत्न है।

अगर अगला-पिछला जन्म न मानें, इसी जन्मको धानें, तब हो बंश्कारों की नियंत्रित करके मानवका निर्वाण अत्यन्त आसाम हो जाता है। यनुष्य जी-कुछ है, 'शंशानुसंग्रथण' (Heredity) तथा 'परिस्थित' (Environment) का ही परिणाम है। 'यंब-परंपरा'से साता-पिता जो जारीरिक या मानिसक संस्कार देकर हुमें पैदा कर धेते है और 'परिस्थिति'से जो संस्कार हमपर पड़ते जाते हैं, इन दोनोंके मिश्रणसे मनुष्य बनता है। जो पूर्व-जन्मोंको जातते हैं, उनके लिये, इस जन्ममें आत्मा के अवने 'निजी संस्कार', माता-पिताहारा 'चंश परंपरा'के प्राप्त संस्कार, और 'परिस्थिति'से पड़नेवाले तांस्कार—इन तीनोंका मुकाविला करना एक कठिन समस्या बन जाता है; जो पूर्वजन्मको नहीं मानते उनकी समस्या 'बंश-परंपरा' तथा 'परिस्थित'---इन दो प्रकारके संस्कारोंतक सीमित रह जाती है। अगला-पिछला जन्म न मानने, अर्थात् केवल इस जन्मको माननेवालोंके लिये तो मानवका निर्माण अत्रांत सुगम है । इसमे तो आत्याके अपने पूर्व-जन्मोंके संचित संस्कारोंका प्रक्रन ही नहीं उटता। हम जो संस्कार बालकपर डाल देंगे वड़ा होकर वह वही वनेगा---यह सत्य भौतिकवादी वर्तमान सभ्यताकी दुष्टिमें जितना सरल और सहल है जतना अध्यात्मवादी आर्य-संस्कृतिमें नहीं, परन्तु फिर भी वर्तमान सभ्यताका ध्यान मानवदे निर्माणको तरफ नहीं जा रहा। हम चुहों और खरगोजों पर परीक्षण करते हैं, घोड़ों, वैलों और गायोंकी नसलोंको सुपारनेका प्रवतन कर रहे हैं, परन्तु मानवके निर्माणके लिये हम कुछ नहीं कर रहे। आर्य-संस्कृतिने संस्कारोंद्वारा मानवके निर्माणको अपने सम्पूर्ण कार्य-क्रम में इतना बड़ा स्थान दिया था, शायद इसका कारण यह था कि यह आत्माकी तत्ताको मानती थी, आत्माके पूर्व-जन्मोंको मानती थी, शरीरके मकाबिले में जात्माको ही यथार्थ-सत्ता मानती थी, वारीरको आत्माका साधन मानती थी, इस जन्यको, अरीएका नहीं किन्तु आत्वाका प्रश्न सामली थी, और अस्माके उरातिके नार्गवर चलनेकां इतनी महान तपस्या मानती थी कि इस जन्मतें इसके हल करनेथे जान न लड़ा दी तो सब-कुछ खोवा गया, जीना-न-जीना एक-सा हो गया---ऐसा पानती थी। उपविजयके ध्रापिने कहा था--इह वेद्येदीत अग तत्ववस्ति, न चेदवेदीत जन्तो विनविदः'--यहां, इस जन्ममें अगर आस्व-सरवको पा लिया, तो ठीक, जन्म मार्यक हो गया, न पाया तो नाय, महानाय हो गया। आत्मापर जन्म-जनमानारके संस्कारोंका इतना भारी बोझ था कि उसे उतारनेका मोका इस जन्यनें चूक जाना एक अनर्थके सिधा क्या हो सकता था ? आत्माके संस्कारों के बोजको कैसे हस्का किया जाय, उसके संस्कार कैसे बदले जांय ? आर्थ-संस्कृतिका बहुना था कि माता-पिताहारा, उन माता-पिताहारा जिन्हें माध्यम बनाकर आत्मा इस जन्मको धारण करता है, संस्कारोंकी चोट देकर, और परिस्थितिहार। पडनेवाले संस्कारोंकी निवन्त्रित एरके आत्माके पुराने संस्कार हटाये जा सकते हैं, उसपर वर्ष संस्कार डाले जा सकते हैं। अगर आत्मा पूराने संस्कारोंको लेकर आता है, तो वे भी तो किसी जन्ममें माता-विता तथा अन्य परिस्थितिहारा नवे सिरे से पट् रहे थे। जैसे उस समय नये शिरेशे वह रहे थे, वैसे इस जन्ममें भी नये संस्कार नये सिरेसे पड सकते हैं। आय-संस्कृति निरी भाग्यवादी संस्कृति नहीं है। जो-कुछ है वह पीछिसे ही आता है, नया कुछ नहीं होता-यह आर्य-संस्कृति का विचार नहीं है। न ही आर्य-संस्कृति यह मानती है कि जो-कुछ है, नया ही है, पोछेसे कुछ नहीं आता। पीछेसे बहुत-कुछ आता है, आगे भी वहत-कूछ नया बनता है, भाग्य भी है, पुरवार्य भी है, जो पीछेरे बना-बनाया आता है वह किसी समय वन रहा था, जो भाग्य है वह किसी समय पुरुषार्थ था । पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है ती, भाग्य भी इस दृष्टिते विछते जन्मका पुरुवार्थ है। आत्मा जिन संस्कारोंको लेकर आता है वे किसी समय पड़ रहे थे। जैसे किसी जन्ममें वे संस्कार वन रहे थे, आत्मापर पड़ रहे थे, उसके जीयनकी दिशाको बना रहे थे, वैसे इस जन्ममें इच्छित संस्कारोंको आत्मापर डालकर हम उसके जीयमकी नवीन \विशाका निर्धारण कर सकते हैं। पीछे जो-कुछ हो गया, हो गया, वह हयारे वसकी बात नहीं रही, इस जन्ममें सब-कुछ अपने हाथमें हैं, अपने जसमें है, इसिलिये इस सीकेको चूक जाना 'महती बिनिष्ट'—महा अनर्थ—महीं तो क्या है ? यह दृष्टि थी जिससे आर्थ-संस्कृतिने संस्कारोंकी प्रथाको जन्म दिया था।

पिछले जन्मोंके 'कर्म' तथा इस जन्मके 'संस्कार'---

परन्तु इस एक छोटे-से जन्मके संस्कार जन्म-जन्मान्तरोंके कर्मीका मुकाबिला कैसे करेंगे ? हमने न जाने कितने कर्म किये, अच्छे किये, बुरे किये, उन सबको एक-एक करके भोगे बिना केवल इस जन्मके संस्कार क्या कर सकेंगे ? क्या थे एक जन्मके संस्कार पिछले इकट्ठे हुए अनन्त जन्मोंके कर्मीके बोझको, उन कर्मीके पड़े हुए संस्कारोंको हल्का कर सकेंगे ?

कमंके विषयमें मानव-समाजने भिन्न-भिन्न विचारोंको जन्म दिया है। कोई कहता है, मनुष्यको पीठपर दो फ़रिक्ते हर समय हर कामको दो विह्योंमें लिखते रहते हैं। कोई कहता है, वित्रगुप्तकी बहीमें एक-एक काम, अच्छा हो, बुरा हो, दर्ज किया जाता है। हर कामकी पड़ताल होती है, हर कर्मका फल मिलता है, जबतक एक-एक कर्मका फल नहीं मिल जाता, कर्म बैठा रहता है। इन सब विचारोंका आधार-भूत विचार एक ही है। संसारमें कार्य-कारणका नियम चल रहा है। कोई कार्य विना कारणके नहीं होता, और हर कारणका कार्य अवश्य होता है। जिसे हम कारण कहते हैं वह पिछले कारणका 'कार्य' हो सकता है, जिसे हम कार्य कहते हैं वह किसी अगले कार्यका 'कारण' हो सकता है। इस प्रकार कारण-कार्यकी व्यवस्थासे कर्मोकी शृंखला चलती चली जाती है। कर्मी की इस कारण-कार्य-श्रृंखलाका रूप क्या है ? कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, चित्रगुप्तकी बहीमें भी नहीं दर्ज होते। कर्म तो अपनी निशानी लगाते जाते हैं, लकीर छोड़ते जाते हैं, रेखा खींचते जाते हैं। यह निज्ञानी, यह लकीर, यह रेखा तो मस्तिष्कपर पड़ती है। मस्तिष्क, अर्थात् श्नाय्-मंडल तो भौतिक-वश्तु है, अतः उसपर रेखा पड़ सकती है । आत्म-तत्त्वपर कर्मकी कीन सी निज्ञानी पड़ती हैं, कौन-सी रेखा खिचती हैं ? कर्मकी आत्म-तत्त्वपर पड़ी निशानी, उसकी लकीर, उसकी रेखाका नाम ही 'मंस्कार' हैं। आत्म-तत्त्वपर एक-एक कर्म नहीं लिखा जाता, उन कर्मीके कारण आत्माके जो संस्कार बनते जाते है, आत्माकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी गतिकी दिशा, एक रास्ता सहल, दूसरा आसान-इसी प्रकारके संस्कारोंका बनते जाना कर्मोंकी शृंखलाका लिखा जाना है। जैसे हम भोजन खाते हैं, यह भोजन शरीरमें बैठा नहीं रहता, यह पचकर शरीर बन जाता है, अच्छे भोजनसे स्वस्थ शरीर, बुरे भोजनसे अस्वस्थ करीर, वैसे जब हम कर्म करते हैं, तो वे कर्म उनका फल भोगेजानेके समयतक बँठे नहीं रहते, उन कर्मीसे तत्काल, उसी समय उनका फल--'संस्कार'--वनते जाते हैं। जैसे भोजनके फलस्वरूप शरीर बन जाता है बैसे कर्म, जो मानसिक भोजन हैं, उनके फल-स्वरूप संस्कार बन जाते हैं। शरीर बन जानेके बाद उस भोजनसे हमें नहीं जलझना पड़ता जो हमने खाया था, शरीरसे उलझना पड़ता है, इसी प्रकार संस्कार बन जानेके बाद उन भिन्न-भिन्न कर्मीसे हमें नहीं उलझना पड़ता,

जो हमने किये थे, हमें लंहकारींसे ही जलतमा पड़ता है। ये संस्कार ही क्षीका लेका है। इन सब कर्रोंको एक-एक करके भोगना नहीं पड़ता। ये संस्कार ही कवींके भीग हैं, एक-एक कर्षके भीग, क्योंकि कोई कर्म संस्कार छोड़े वर्तर नहीं रहता। अञ्छे कर्मीका या तो त्ररंत अच्छा फल जिल जाता है, या अच्छे धन्मींसे अच्छा संस्कार पर गया, अच्छी क्षि वन गई, अञ्जी दिशाकी तरफ़ आत्मा चल पड़ा। यह शुभ संस्तार, गुन्न रुचि, शुन्न प्रवृत्ति भी अच्छे कभीता भोग है, फल है, परिणाय है--- त्रव सब कर्मीको अवनी-अपनी वारीतक बैठे रहनेकी जरूरत नहीं रहती । बुरे कर्णीका भी या भी सूर्व बुरा फल फिल जाता है, या जुरा लंस्कार पड़ गया, वृरी रुचि यन गई, वृरी दिवाकी तरफ़ वाल्या चल पड़ा । क्योंकि केखेके रूपमें बने ये संस्कार स्वयं कार्य हैं, फल हैं, परिणाम हैं । आत्मा इस जन्मले चलता हुआ भिन्न-भिन्न कभी की गठड़ीको बांधकर नहीं ने जाता । जैसे बुक्ष जीजमें समा जाता है, वक्ष बीजजा ही फैलाब है, जिल्लार है, बेसे वर्षा--अगरत-कर्ष--वीज-रूप में, संस्कारमें समा जाते है; कर्व, अंस्कारका ही पीलाब है, विस्तार है, अनन्त-कर्म सिमिटकर संस्कारमें आ बैठते हैं । संस्कार आल्गाके साथ रहते हैं, उसे छोड़से नहीं । जब संस्कार आत्माके साथ आ गये, तब इस वातके जाननेकी आदहपकता नहीं रहती कि असूक जो कर्म हमने किया था, उसका प्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जिन कमीका तत्काल-फल मिल गया यह तो जिल गया, जिनका नहीं मिला वे कर्म अवना संस्कार छोड़ जाते हैं, वैसे-के-वैसे नहीं वने रहते । संस्कारोंका सिद्धान्त ही यह है कि एक-एक कर्षसे हमारा वास्ता वहीं रह जाता, हमारा वास्ता संस्का-रोंसे, आस्पाकी क्विसे, प्रवृत्तिसे रह जाता है, कर्मीका प्रश्न संस्कारोंके वन जानेपर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हमारी अस्की समस्या

भिन्न-भिन्न कर्म नहीं रहते, संस्कार हो जाते हैं। संस्कारोंके इस प्ंजको ही ऋषि-मृतिधोंने आत्माके 'सुक्ष्म-ज्ञारीर', 'कारण-ज्ञारीर'का नाम दिया था। कर्मोंके निचीड़ को संस्कार कहते हं, और संस्कारों के निचोड़को 'कारण-शरीर' कहते हैं। 'कारण-शरीर' कहनेसे संस्कार और कर्म सब कुछ आ जाता है। 'कारण-शरीर' इसलिये कहा क्योंकि आगे जो-कुछ बनना है उसका ये संस्कार ही कारण है। आर्थ-संस्कृतिका कहना था कि आत्माके इस 'कारण-शरीर'में, संस्कारों के शरीरमें, जन्म धारण कर लेनेके बाद तो संस्कार डाले ही जा सकते हैं, जन्म लेनेसे पहले भी नये संस्कार डाले जा सकते हैं। 'कारण-शरीर'में नवीन संस्कारोंका पड़ जाना-पही संस्कारोंकी पद्धतिका रहस्य है । 'कारण-शरीर'में जो संस्कार पड़ जायेंगे, चाहे पुराने हों, चाहे नये हों, वे ही इस जन्ममें फूटेंगे। संस्कारोंद्वारा ही संस्कारोंको बदला जा सकता है। तव आत्माके एक-एक कर्मके पड़ताल करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। जन्म-जन्मान्तरोंके कर्सोका निचोड ही तो संस्कार है। बक्षकी टहनियों तक रस पहुंचानेके लिये एक-एक टहनीमें रस डालनेकी आवश्यकता नहीं, उसकी जड़में रस डालनेसे एक-एक टहनीमें रस पहुंच जाता है। संस्कारोंको पकड़नेसे कर्म-रूपी वृक्षको एक-एक टहनी हाथ आ जाती है। एक-एक कर्मसे उलझनेकी आवश्यकता नहीं रहती, एक-एक टहनीको पकड़ने को आवदयकता नहीं रहती। इस प्रकार कर्मीकी जटिल समस्याको संस्कारोंहारा हल वारनेका आर्य-संस्कृतिने प्रयत्न किया था और मानव के नव-निर्माणके विचारको जन्म दिया था।

नये संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंको वदलना--

जो आत्मा नया द्वारीर धारण करनेवाला है वह कुछ संस्कारोंको लेकर १२

आनेवाला है। ये संस्कार उसका 'कारण-कारीर' है, ऐसा कारीर हैं जो उसके इस जन्मके मन और स्थल शरीरको उनानेमें कारण बननेवाले हैं। अगर इसमें बुरे संस्कार है और हम वहीं, उसके स्थल स्वमें आनेसे पहले ही, उन सुक्ष्म संस्कारोंपर चोट नहीं करते, उन्हें बरलनेका यत्न नहीं करते, तो ये संस्कार जैसे हैं वैसा ही तो मानव उत्पन्न होगा। मानवके उत्पन्न होनेसे पहले, उसके संस्कारोंके शरीरमें, उस शरीरमें जो इस जन्मका कारण है, जिसे 'सुक्ष्म-शरीर', 'कारण-शरीर' आहि नामीसे कहा गया है, नवीन आत्माको जन्म देनेचाले स्त्री-पुरुष अपने विचारोंके नेगसे, बलसे, उनकी उग्रतासे नवीन संस्कार डालनेका यत्न करते हैं। नव-मानव की उत्पत्ति माता-पिताके रज-वीर्यसे ही तो होती है। यह रज-वीर्य ही नव-मानवके 'लुक्ष्म-शरीर', 'कारण-शरीर'का भौतिक आधार बननेवाला है । माता-पिता जैसे होंगे वैसा उनका रज-वीर्य होगा । शुद्ध विचारोंसे शुद्ध रज-वीयं, अशुद्ध विचारोंसे अशुद्ध रज-वीर्य बनेगा। शुद्ध विचारोंसे बने रज-वीर्यकी तरफ़ नया जन्म लेनेवाले आत्माका जो संस्कारोंका शरीर, सुक्थ-शरीर या कारण-शरीर खिचेगा, उसमें जन्म लेनेसे पूर्व ही पुराने बुरे संस्कारों, रुचियों और प्रवृत्तियोंपर माता-पिताद्वारा अपने रज-वीर्यके माध्यमसे दिये हुए संस्कारोंकी एक ऐसी चोट लग जायगी जिससे जन्मलेनेके बाद मानवके जीवनकी दिशा बदल जायगी, और वह पुराने संस्कारोंके होते हुए भी, नये संस्कारोंके कारण, नयी विज्ञाकी तरफ चल पहेगा। क्या विचारोंमें इतना सामर्थ्य है कि वह रज-वीर्यगर पड़ सके, रज-वीर्यगर पड़कर आत्माके पुराने संस्कारोंको, जसके 'कारण-शरीर'को भी बदल सके ? आर्य-संस्कृतिके लोग तो ऐसा मानते थे। वे मानते थे कि जैसे बीजके भीतर, उसकी रचनामें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो, वैसे आत्माके जन्म लेनेसे पूर्व, उसके 'सुक्ष्म-

शरीर', 'कारण-शरीर', 'संस्कारोंके शरीर'से साता-पिताके सशकत, वेगवान् विचारोंके हारा, रज-जीर्घके चाट्यबरो, िस महताके पेटसें उसे नो जा । रहना है, जिसके अंग-अंग्ले उसे रम लेता है, जिसके हवयसे इसका हबय, जिलके थस्तिष्क्रसे इसका नस्तिष्क बनना है, उप सानाके काष्यमंत्रे ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे पुराने संस्कारोंका बिल्कुल बदला जा तके, उन्हें सामर्थ्यहीन बनावा जा सके, और एवा नद-यानवका निर्माण किया जा सके। तभी तो जो संस्कृति जारो तरफ़से वर्नी के जालसे जगड़ी हुई थी उसी संस्कृतिका कथन था कि संस्कारोंद्वारा आस्पाकी बिल्कुल बनला जा सकता है, उसे नये संस्कारोंक्षे पथावित ितया जा सकता है, मंसारमें मन्द्योंकी एक नर्या ही जातिको उत्पन्न किया जा सकता है। अगर कर्मीकी दीवारको जार्य-रांस्क्रीत एक दुर्शेख दीवार समझती, यह समझती कि एक-एक दर्भको जगतक भीग नहीं छिया जाता तबतक अले कदम नहीं रखा जा सकता, तो संस्कारोंकी प्रणाछीकी कभी जन्म न देती। कर्म भोगे जाते हैं, परन्त संस्कारोंके रूपमें, और इसिलयें संस्कारोंद्वारा इन्हें वदला भी जा सकता है। जिन संस्कारोंको हम बदलते हैं ये उस आत्याके होते हैं जिसे जन्म लेना है, जिन संस्कारों द्वारा बदलते हैं ये माता-पिताके होते हैं, उन आत्माओं होते हैं जिन्होंने जन्म देना है। माता-पिताएं मंस्कार भी कमीके एक लम्बं-चौड़े चन्नमें पडकर बने होते हैं । उन्होंने अनेक कर्म फिये, अच्छे किये, बरे किये, उन सबसे उनके संस्कार उने, उनकी रुचि बनी, प्रवृत्ति वनी, जीवनकी दिया वनी । आर्व-संस्कृतिमें माता-पितारी यह आशा की जाती है कि वे अपने संस्कार ऐसे बनायें, प्रवल और सदावत बनायें जिससे वे अपनी सन्ततिके संस्कारोंको प्रभावित कर सम्रों। एक व्यक्ति अपनी प्रयुक्ति से इसरेकी प्रवृत्तिको, अण्नी रुचिसे दुसरेकी रुचिको, अपनी दिशासे

हुसरेकी दिशाको, अपने संस्कारोंसे दूसरेके संस्कारोंको बदल सकता है। इस बातको माननेमें संस्कारोंको न माननेवालोंको भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। इसीमें संस्कार-पदातिहारा नव-निर्माणका रहरू छिए। हुआ हैं।

जो लोग आरमाके जन्म-जन्मान्तर नहीं मानते, कर्मीका बखेड़ा नहीं मानते, लिफ्रें इसी जन्मको भावते हैं, उनके लिये यह शारी समस्या दड़ी सरल हे । उनके ठिये समस्या 'वंश-परंपग' और 'परिस्थिति' तक सीभित रह जाती है। जैसे माता-पिता होंगे, जैसी परिल्थितिमें बच्चे रखे जायेंगे, वैसे दे ननते जायेंगे। इन लोगोंके लिये यह समस्या इतनी सरल है कि इस सरन्तराके वारण ही इनका गव-मानवने निर्माणकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं । कर्म तथा जन्य-जन्मान्तर भागनेवाली आर्य-संस्कृतिके नियो तो एक विकट समस्या थी। कर्म एक इतनी वड़ी एकावट थी जिससे गानव-समाज एक क़दम भी आगे नहीं बदु सकता था। इस ककावटको देखकर आर्य-लंस्कृतिकी चेतनाने मानवके निर्माणके एक बिल्कुल नये विचारको जन्त दिया, और संस्कारोंकी एक ऐसी प्रथाको प्रचलित किया जिसका उद्देश्य ही मनष्य-रामाजको लगातार बदलकर ऊंचे ऊंचे ले जागा था। नये समाजके लिये नया मनुष्य वनाना होगा, मनुष्य-समाज तद बदलेगा अब एक-एक मनुष्य वदलेगा, एक-एक मनुष्य तय वदलेगा जव उसके निर्माणके समय पहले नक्शा खींचकर, नक्शा प्तामने रखकार उसका निर्माण होगा । जैसे मकान बनाया जाता है, मकान बनानेसे पहले उसकी रूप-रेखा खींची जाली है, एक-एक ईट, एक-एक पत्थर उस रूप-रेखाके अनुसार चिना जाता है, ऐसे ही जब मानवके निर्माणकी पहले रूप-रेखा बनेगी, उस रूप-रेखाके अनुसार ही जब उसकी रचना होगी, तब यह संसार एक नया संसार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य होंगे । आर्य-संस्कृतिके संस्थापकोंका

संस्कारोकी प्रणालीको प्रचलित करनेमें यनुष्यको रूपान्तरित करनेका यह त्यपा था।

सोलह संस्कार--जन्म लेनेसे पहलेके संस्कार--

मन्ष्यको बिलकुल वदल देने, आमनकुल उसमें परिवर्तन कर देनेका जो प्रयास आर्य-संस्कृतिमें किया गया था उसमें दो-चार नहीं, सोलह संस्कार थे। संस्थार आत्माने जन्म धारण करनेसे पहले शक हो जाते थे। कुछ जन्म प्रहण करनेसे पूर्वके संस्कार थे, कुछ जन्म हेनेके ताबके। सबसे पहला संस्कार 'गर्भाधान' संस्कार था, वह संस्कार जिप्ते आजका जडवादी जगत विवय-त्रितका साधनमात्र सफलता है। इस संस्कारको आर्य-संस्कृति वदीन आत्मा के आवाहनका एक पवित्र यज्ञ समझती थी। जीवनकी लावना एक उद्देख क्षे थी । किस प्रकार अपनेसे अंखे, अपनेसे घेटा आत्माको जीवनमें निमन्त्रित किया जाय, ऐसे शतमाको जो संमार को पहलेखे आगे ले जाये। फिर जब इसरे तीसरे महीने यह पता चंद्र जाता था हिः गर्भ रह गया है. तव 'पुंगचन' संरकार होता था। पुंशचन संस्कारके समय माताको सम्बोधन करके कहा जाता था--'आ बीरी जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः'---स्य मास तेरी कोखमें रहकर तेरा पुत्र बीर उत्पन्न हो। जीवनके प्रारंभरी ही साला अपने प्रवल, सशवत विचारोंसे, अपनी वेगवली संस्कारोंकी धारामे वायने पुत्रको जीवनको दिया देने कपती थी । पुंतवन-संस्कार तब होता था जब बाहकके भौतिक शरीरका निर्याण होने लगता था। जब नसके मानशिक हारीरका निर्माण प्रारंभ होता था तब 'सीमन्तोसपन' संस्कार किया जाता था। यानाके टाल संघारे जाते थे. उसे अपने सिरका. मस्तिकाका विशेष प्यान रखनेको कहा जाता था। माताके सम्मुल पी का कटोरा रखकर पिना पुछला था-'कि पश्यसि'-इस कटोरेमें क्या

केलावी हो ? बाबा कहली थी--'शामां पश्याखि'--में इसमें अपनी सन्ताम को देगती है । दिन-रात अपनी सन्तानक निर्माणने पाता लीग रहती थी । इन मी-एस बद्दीनोंको याता एक ही ध्यानमें धितानी भी। उसे एक ऐसी तनतापको जल्म देना हं जिसे यह जो चाहे बचा रास्की है। उसके गर्भमें वह जी-कृष्ठ बन गया फिर उसे बदलमा असंगव हो जागमा । इस समय वह एक ऐसी बज़ीनकें पड़ गया है जिसमें उसके 'कारण-अरीर'को पकड़-कर, अपने संस्कारोंके ढांचेमें उसके संस्कारोंको ढाला जा सकता है। शाल्यका 'जारण-सरीर'र्ले बंध जाना, 'कारण-शरीर'का साना-पिताके रजयीर्वभें बंध जाना, गाता-पिताके अंग-अंगसे ही आत्माका इस जन्मवें आ राजना, इसके जिला न आ सकना--थे राव वालें माला-पिलाके हाथ में एक ऐसा पाषक दे देती हैं जिसले वे एन्तानको जो चाहें बना सकते हैं। अनेरियतके प्रेसीडेन्ड गारफ़ीहडका घातक गीट जब पेटमें था नब उसकी भाता मर्भपालकी ओखिपयां खाकर उसे गिराना जाहती थी, वह न गिरा परन्तु याताहे संस्कारींने उसे हत्यारा यना दिया। नैवीलियनही याता जब गर्भवती भी तप निष्य फीजोंकी कटायद देखने जाती थी। रौनिकोंके जोशीले गीतींको सुनकर उसके हृदयमें जो प्रवल लहरें उठी शीं उन्होंने नैपोलियनको नैपोलियन बना दिया । प्रिस विस्मार्क जिल माताके गर्भ में था वह अपने घरके द्वारपर लगे हुए नैपोलियनकी रोवाके तलवारोंके चिद्धोंको जब देखा करती थी, उस समय उसके हृदयमें फ्रांससे बदला लेनेकी इन्छा प्रवल हो उठती थी। इन संस्कारीके नेमने फ़ांससे बदला लेनेवाला जिस्लाकं पैदा कर विया । गर्भावस्थाकी दल महीनेकी मजीन इसनी जावर्दरत है, इस समय बालकार जाले गये संस्कार इतना वेग रखते है कि जन्म-जन्मान्तरके संस्कार उसके राम्मुख डीठे पड़ जाते हैं। तभी कहा गया है कि सनुष्य-जन्म एक दुर्लश जन्म है। जीवनका कांटा इस समय

बदल गया तो वहल गमा, नहीं तो कहनेवाले कहते थे कि किर चौरासी लाख योतियोंका चनकर काटना पड़ेगा। इसका वह गतलब नहीं कि कोई मिनी-मिलाई चोरासी लाट यंतियां है । इसका अभिप्राय इतना ही है कि अनुष्य-जीपन युं ही हायरी को रेनेकी बीज नहीं । यह निस्त है, ती धिको कामके लिये. खीवनात निर्लाण धारनेके लिये। नवजीवनके निर्माण का काम गर्भमें आते ही चुरू हो जाता है। उस समय गाताका हाथ विश्वकर्माका हाथ है। यह जो चाहे कर सकती है। जना लेतेथे पूर्व, जब-तक वालक मानाके पेटमें एवता है, तयलक वह संस्कारोंकी पूरी चोट देती रहे, पुराने संस्कारोंको बदलकर, उनका वेग कब करके, नये सजीव संस्कारोंका वेग बढ़ा है, वालक्के 'कारण-शरीर'में, जो माता-पिताके भौतिक-शरीरमेंले गुजर रहा है, अपनी ऐसी पृष्ट चढ़ा दे, ऐसी जाग लगा दे कि बालक कुछ-का-डुछ बन जाय---यह उद्देश्य है 'गर्भाधान', 'पंसजन' तथा 'सीमन्तोक्रयन' संस्कारोंका--उन तीन संस्कारोंका जो तब किये जाते हैं जब सन्तानने जन्म नहीं लिया होता, अभी वह माता-पिताके चारीरका ही अंग होती है, उन्होंका हिस्सा होती है, एक अर्थमें वही होती है। नव-मानवके निर्माणका वही समय है। संसारकी माताएं इस रहस्यको समझ जायं तो एक नया मानव नहीं, एक नया समाज उत्पन्न हो जाय ।

जनम छनेके बादके संस्कार--

इसके बाद वे संस्कार आते हैं जो जन्म लेनेके बादके हैं। बच्चेके जन्म लेते ही सीनेकी शलाकाले उसकी जीभपर 'ओ३म्' लिखा जाता है, कालमें 'बेदोसि' कहा जाता है, 'अइमा भव—परशुर्भव' आदि सन्य उच्चारण किये जाते हैं। यह 'जात-दार्भ' संस्कार है। उत्पन्न होते ही उसे

ऐसे संस्कारोंसे घेर दिया जाता है जो उसके 'व्यवितस्व'के निर्माणके लिये आवस्यक हैं । इन सब कियाओंका मख्य अभिधाय यही है कि जिन माता-पिताके हाथमें अब बालकफे व्यक्तित्वके निर्माणका कार्य है उन्हें हर समय अपने कर्तव्यका ध्यान रखना है। जन्मके ११वें या १०१वें विन 'नाम-करण' संस्कारका समय है। यह नाम यूं ही पुकारनेमात्रके लिये नहीं रखा जाता । 'जात-कर्थ'के समय माता-पिताने एक संकल्प किया था। यह सोचा था कि उनके ऊपर एक महान उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो आत्मा उनके घर आया है उसके व्यक्तित्व-निर्माणमें उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़नी है। अब नामकरण-संस्कारके समय वे उस संकल्पको स्थलक्प देते हैं, बालकके सामने जीवनमें जैसा लक्ष्य रखना चाहते हैं वैसा नाम उसे देते हैं। नाम रख देनेका अभिप्राय है जीवन-में सदाके लिये, जाने-अनजाने, एक विशेष प्रकारका संस्कार डालते रहना। 'सत्य-स्वरूप' नामवाला अगर झुठ बोले तो अपने नामसे उसे स्वयं शर्म आये, 'प्रेम-सागर' कहानेवाला अगर लड़े-क्रगड़े तो उसका नाम ही उसे भिड़क दे। इन दो संस्कारोंके बाद चोथे मासमें 'निष्कमण', छटे मासमें 'अन्न-प्राज्ञन', तीरारे वर्धमें 'चुड़ाकर्म', पांचवें वर्षमें 'कर्णवेध' संस्कार क्रिये जाते हैं। ये सब स्वास्थ्यकी दृष्टिसे किये जाते हैं ताकि शुरू-शुरूमें भाता-पिताका बालकके शरीरकी तरफ़ व्यान रहे। जब बालककी पढ़ले-लिखनेकी उस हो जाये, तब 'उपनयन'-संस्कार किया जाता है । 'उप'का अर्थ है, समीप, 'नयन'का अर्थ है, ले जाना—तब वालकको गुरुके समीप ले जाते हैं। आर्य-संस्कृतिमें प्रत्येक बालकका उपनयन-संस्कार आवश्यक है, इस संस्कृतिमें गुरु-शिष्यका प्रगाह सम्बन्ध हो जाना जीवनके कार्य-कमका आवश्यक हिस्सा है। किष्य गुरुको कहता है-- जहाचर्य-मानाम् उपनात्यस्व'--मैं ब्रह्मचर्य धारण करनेके लिये आपके पास

आया हूं, मुझे अपने निकट रिक्षये ! आर्थ-संस्कृतिमें बालक गुरुके पास रहता था, दिन-रात उसीके आध्यमयें जीवन विताता था, और उसके इन दिनोंका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन था । 'उपनयन'--अर्थात् वालकको शिक्षकके बिल्कुल नजदीक ले आना, गुरु-शिष्यका निकट-तम सम्बन्ध, पिता-पूत्रका-सा सम्बन्ध संस्कारोंकी पड़ितका आवश्यक हिस्सा था। जैसे माता नौ मासतक बच्चेको गर्भमे घारण करती है, दिन-रात उसके निर्माणमें लगी रहती है, वैसे आचार्य बालकको विद्या-माताके गर्भमें भारण करता है, दिन-रात उसके निर्माणमें लगा रहता है। इसी आजय को अथर्च वेद में कहा है--'आचार्य उयनयमानो ब्रह्मचारिणं कुणुते गर्भमन्तः । तं रात्रीस्तिस उदरे विभित्त तं जातं द्रव्हं अभि सं यस्ति देवा: ॥' आज हम भिन्न-भिन्न शिक्षा-प्रणालियोंको जन्म दे रहे हैं, परन्तु सब प्रणालियोंकी आधार-भृत शिक्षा-प्रणाली सिर्फ़ एक है--और वह है गुरु तथा शिष्यका पिता-पुत्रका-सा संबंध । इस सम्बन्धका नाम ही आर्य-संस्कृतिमें 'गुरुक्ल-शिक्षा-प्राणाली' था । 'गुरुक्ल'--शब्दका आधार-भूत तत्त्व है 'कुल' । गुरु तथा शिष्यमें 'कुल'की भावना, पिता-पुगके-से सम्बन्धको जगाना--यही सब शिक्षा-प्रणालियोंका आधार-मृत तस्व है । यह सम्बन्ध नहीं तो नवीन-से-नवीन शिक्षा-प्रणाली वेकार हं, यह सम्बन्ध है तो पुरानी-से-पुरानी वेकार शिक्षा-प्रणाली भी बहुत भारी काम दे जाती है। 'उपनयन' और 'गुरकुल' एक खास भावनाके अतीक हैं। गुरु कैसा हो ? जैसे भाता-विता पुत्रको बनानेमें लगे रहते हैं, उनका पुत्रसे निकट-से-निकटका सम्बन्ध होता है, वैसे गुरु शिष्यको अपना पुत्र समझकर उससे निकट-से-निकटका सम्बन्ध स्थापित करे---यही 'उपनयन' और 'गुरुकुल' इन शब्दोंके एक-एक अक्षरका अर्थ है। आर्थ-संस्कृतिकी शिक्षाके इस आधार-मृत तस्वको आजकलकी किस

क्षिक्षा-पद्धतिमें स्थान दिया गया है ? उपनयन-संस्कारके साध-साध एक दूसरा संस्कार होता था जिसका नाम 'वेदारंभ' था। वेदारंभका अर्थ है, वेदाध्ययनके प्रारंश करनेका संस्कार । इस संस्कारके सभय वाल्कको कहा जाता था-"आजसे तू ग्रह्मचारी है। शृद्ध रहनेके लिये जलका भरपूर सेवन करते रहना । कभी ठाली मत बंठना, काम में छगे रहना । आलसी मत होना, दिनको मत सोना । आचार्यके अधीन रहकर विद्या-भ्यास करना, आक्षापा उल्लंघन न करना। एक-एक वेद का बारह वर्ष पर्यन्त अभ्यास करते हुए ४८ वर्णतक विद्याःयात करनेको अपना लक्ष्य बनाना । आचार्य भी अगर बुरी वात कहे तो मत मानना । कांध और अनुतको त्याप देना । अण्ट-प्रकारके भैधनकी तरफ ध्यान न जानं देना । कठोर भृषिपर शयन करना । गाना-बजाना, तेल लगाना--ये सब तेरे लिये वर्जित है। किसी वातमें अति न गरना-अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, सोह, भय, शोकको छोड़ देना । रातके चौथे पहरमें जागकर, बाँच से निवृत्त होकर, दातृत करना, फिर स्नान, सन्थ्या, ईश्वर-स्तृति, प्रार्थना और योगाभ्याल करना । हजामत मत करना । मांस, रूखा भोजन और मरा-पान न करना । बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंटकी सवारी न करना । शहरमें मत रहना, जुता और छत्री मत धारण करना । विना इच्छासे या इच्छा-पूर्वक कभी वीर्य-स्वलन न होने देना, वीर्यकी रक्षा करके ऋध्वंरेता बनना। तेल मलना, उबटन लगाना, अति खड़ा, अति तीखा, कसैला, क्षार, लवण और रेचक पदार्थीका सेवल न करना । आहार-विहारकी सीमामें रहते हुए नित्य विद्या-महणमें यत्नवान् रहना । सुशील बनना, थोड़ा बोलना, सभ्यता सीखना । मेखला और दण्डका धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, आचार्यका प्रियाचरण, सार्ध-प्रातः आचार्यको नगस्कार.

विज्ञा-संचय, इन्तियोंका संयम—ये तेरे निताके काम है।" यह उपदेश क्या है, आर्थ-लंस्कृतिका नियोड़ है। जिस प्रकार आज हमारे विदाधियों के जीवनमें विलासिता बढ़ रही है, और उस विलासिताका जी दण्ड हमारा समाज भोग रहा है, उसे देखते हुए उन ऋषियोंके चरणींमें दरवस तिर अक जाता है जिन्होंने विद्यार्थीक सायने विद्याध्ययन करनेके दिन ही ये उच्च आनर्ज रखे थे। आजका बालक गली-मोहल्लेवाले दूसरे साशियों से आचारकी शिक्षा-बोक्षा लेता है, आर्य-संस्कृतिमें गुरका काम सिर्फ़ विद्या पढ़ा देना ही नहीं था, एक सदाचारी व्यक्ति तथ्यार कर देना था। गुरु के आक्षममें तपस्याका जीवन व्यतीत करनेके बाद 'समावर्तन'-संस्कार होता था। इस समय स्नातकको पगड़ी-इपट्टा पहनाया जाता था, उसकी हजामत होती थी, शीशा-मंघी, तेल दिया जाता था। तपश्चयिक दाद लांसारिक जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा दी जाली थी, और गृहस्याध्यम में प्रवेशके समय 'विवाह'-संस्कार होता था। विवाहके समय मधुपर्क, गोनान, ज्ञिलारोहण, सप्तपदी, ध्रव-दर्शन-ऐसी-ऐसी कियाएं होती थीं जो गहस्थीको आत्म-विकासके लक्ष्यके साथ बांधे रखती थीं। गहस्थाश्रममें भी टिकनकी आजा नहीं थी। 'गृहस्थस्त् यदा पश्येत् बलीपिलतभारमनः। अपायस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाचरेत'--जव गृहस्थ देख लेता था कि उसकी चलाई हुई गाड़ी चल पड़ी है तब यह आगे चल देता था, उसका 'बानप्रस्थ'-संस्कार होता था। जीवनके इस विकासोन्मुखी कार्य-क्रम में यात्राका अन्तिम पड़ाव 'संन्यासाधम' था, यह जीवनका अन्तिम संस्कार था। 'वनेषु विहत्यैवं तृतीयं साममाथुषः, चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिस्रजेत्'-जीवनका तीसरा हिस्सा वानप्रस्थमें विताकर, चौथे हिस्सेको, सब संग छोड़कर, संन्यासी होकर बिताये। उस समय संन्यासी कहता या- पुत्र-षणा विलेखणा लोकेषणा यया परित्यवता । मनः सर्वभतेभ्यः अभयमस्त्'--

मैंने सब एषणायें छोड़ बीं, न मुझे पुत्रकी कामना है, न वितकी, न मानप्रतिष्ठा की । इन एषणाओं में पड़कर ही तो मनुष्य मनुष्यका क्षत्र वनता
है। अब मुझसे किसीको भय खानेकी जरूरत नहीं। मैं सबका, सब मेरे—
यही भावना गेरे जीवनका आधार बन गई है। इस प्रकार दिन-रात विश्व
के कल्याणमें आयुके बचे हुए एक-चौथाई हिस्सेको विताकर जब जीवन
समाप्त हो जाता था तब अन्तिम संस्कार—'अल्योप्ट'-किया होती थी,
और तब जाकर यह आत्मा संस्कारोंकी उस जकड़नमेंसे छूटता था
जिसमें आर्य-संस्कृतिने इसे इस जन्ममें बांध रखा था।

उन लोगोंका जीवनके प्रति कितना व्यापक, गहरा और गंभीर दृष्टि-कोण था जिन्होंने सनुष्य-जीवनको सोलह संस्कारोंमें बांधा हुआ था। इन सोलह संस्कारोंमें तेरह संस्कार उस आयुमें होते थे जिस समय संस्कारों हारा सनुष्य उल सकता है। आज हम दो संस्कार करते हैं—विवाह-रांस्कार जीते समय, अन्येष्टि-संस्कार परते समय। आयं-संस्कृति मनुष्य-जीवनको एक महान् अवसर समझकर चटी थी, और इस अवसरका लाख उठाकर संस्कारोंकी प्रक्रियाहारा नव-मानवक निर्माणका स्वप्न लेती थी। आजके युगमें भी यह स्वप्न मानव-समाजको उसनी ही प्रेरणा और स्कृति वे सकता है जितनी यह किसी समय प्राचीन भारतके भाग्य का निर्माण करनेवालोंको हेता था, सिर्फ उस वृष्टिके खुल जानेकी आवश्यकता है जिस दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंने जीवनकी समन्धामें दिनोंदिन विकासके सार्गपर आगे-आगे गड़ते हुए 'आत्म-तस्व'को देखकर नव-यानवके निर्माणकी महान योजनाको जन्म दिया था।

### [69]

# वर्ण-न्यवस्थाका आध्यात्मिक आधार

आर्य-संस्कृतिके भूल-तस्वोंमें जो स्थान चार आध्रमोंको है, वही स्थान चार वर्णोंको है। वर्ण-व्यवस्था हल संस्कृतिका प्राण थी। परन्तु क्षोन-सी वर्ण-व्यवस्था? वया वह वर्ण-व्यवस्था जो ब्राह्मणको क्षत्रियमे, क्षाच्रियको चैत्र्यसे, वंत्र्यको ज्ञूबसे पृथक् करती है, जो अनुष्य-तमाजमें छूत और अस्त्रतका भेद उत्पन्न करती है, जिमके परिणाध-संबंद्य ब्राह्मण तथा ज्ञाह्मणेतरका संग्राम छिड़ा हुआ है, जो जाति-पांतिके झगड़ेकी जड़ है, जो जन्सको कर्मसे प्रधानता देती हैं? इस समय देशकी जागृतिका रख सुष्यतः वर्णोंकी स्वार्थपूर्ण दुर्भेद्य चहुानके दुकड़े-दुकड़े करकेकी तरफ वढ़ रहा है। आज इस जाति-पांतिको तोड़नेके लिये जागृतिका प्रत्येक प्रेमी व्याकृत हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जाति-पांतिकी रचना ब्राह्मणोंके दिमाग्रको उपज है, उन्होंने स्वार्थ-वश अधिकारोंपर अनुचित तौरपर एकाध्रियस्य जमानेके लिये इसे रचा था, इससे उन्हें अखंद अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वर्ण-व्यवस्थाके नामसे हमारे देशमें जो सामाजिक अत्याचार होते रहे, प्रनुष्य मनुष्यका शत्रु रहा, उसे देखते हुए तो यही समझमें आता है कि देशको उन्नतिके मार्गपर ले जाना हो, तो इसे एकदम भुला देश होगा,

जातिके टालकोके सस्तिष्यक्षे सिटा देना होगा, लुप्त कर देना होगा, इतिहासकी वस्तु बना देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। परन्तु वधा सही अघों में यही वर्ण-व्यवस्था है ?

आर्य-संस्कृतिने जिस वर्ण-व्यवस्थाको जन्म दिया था वह, वह वर्ण-व्यवस्था नहीं थो जो आज हमार समाजमें चली हुई है— आल जिस वीक्को वर्ण-व्यवस्था कहा जा रहा है उसे जितनी जन्दी मिटा दिया जायगा उतनी जन्दी समाज उसिको मार्गपर अलेगा। दुमरोंको उनके जन्मसिंह अधिकारों में वंकित करनेकी इस अन्यवस्थाको वर्ण-व्यवस्था कहना भूल है। आज तो वर्गहीन-समाज ((Sassless society) का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है, परन्तु 'वर्ण' 'वर्ग' नहीं है। वर्ण-व्यवस्थाका प्रारंभ बड़े गहन सिद्धान्तीवर हुआ था। आज तिवयां बीत जानेवर वर्ण-व्यवस्थाका नाम रह गया है, अस्ली चीज कभीकी सभाप्त हो चुकी है। वर्ण-व्यवस्था किन्हीं स्वार्ण बाह्यां के दिशानकी उपज नहीं भी, यह मानव-समाजके उन महान् आधात्मक सिद्धान्तीका वर्णीकरण तथा निष्मान था जिनके विना कोई समाज एक क्रवम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वे सिद्धान्त क्या थे?

यह सब-कोई जानता है कि मनुष्य इकला नहीं रह तकता, वह दूसरों के साथ रहना चाहता है, यह सामाजिक जाणी है। हमारी वैयक्तिक आवश्यकताएं अकेले रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकतीं, इसीलिये पारस्परिक सहायताके लिये अनुष्य समूह-रूपसे मिलकर समुवाय—संस्थान—उत्पन्न कर लेता है। उन संस्थानोंके नागरिक अनेक होनेके कारण अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार कामको बांट लेते हैं। इन प्रकार 'श्रम-विभाग' तथा 'परस्पर-सहयोग' (Division of Labour and Mutual Cooperation) से काम चल निकलता है। ज्यों-ज्यों एक आदमी एक ही काम के लिये अपना समय देता है, त्यों-त्यों वह उसे दूसरोंकी अपेक्षा

अधिक कुबालता तथा आसानीसे कर लेखा है। उनकी सन्तान उस काथ को जन्मते ही गीखने लगती है, अतः उसकी सन्तानके निये वह काम और भी आसान हो जाता है।

वर्ण-ज्यवस्था और थम-विभाग एक वस्तु नहीं हैं--

मनुष्यकी प्राथमिक आज्ञ्यकताएं छाना-र्याना, लपड़ा और मकान होती हैं, इसलिये प्रारंसमें अम-विभागका अनिप्राय भौतिक-प्रावश्यकताओं को पूर्ण करनेके लिये जरूरी असके विभागते ही होता है। भौतिक-आवश्यक सामग्रीको 'पूंजी' कहा जा सकता है, उसके बंटवारेके साधनको 'श्रम' वहा जा सकता है, उसके बंटवारेके साधनको 'श्रम' वहा जा सकता है, अतः समाजकी प्रारंभिक अवस्थामें एक प्रकारने श्रम-विभाग हारा ही पूंजीका विभाग होता है। यदि समाजको ऐसे ही विकतित होने विया जाय, 'श्रम-विभाग' वा सिद्धान्त ही समाजका विभास करता चला जाय, समाज भी भौतिक-आवश्यकताओंतक अपनेको सीमित रखे, भौतिक आवश्यकताओंसे ऊपर उठकर रामाजवे विकासको कोई दूसरी दिशा भी हो सकती हैं—सोने-पोने, कपड़ेके सिवा समाजके विकासके कोई श्रम तस्य भी हो सकते हैं—इसे न माना जाय, तो सवाजका संगठन 'श्रम-विभाग' और 'पूंजी-विभाग'को ही सामने रखकर होगा, अर्थशास्त्र हो हमारे अध्ययनका मुख्य विषय होगा, पूंजीवाद, समाजवात, कम्यूनिजम, लेबर, स्ट्राइक, मालिक, मजदूर—ये समस्याएं ही हमारी सबसे वड़ी समस्याएं होंगी।

भौतिक-आवश्यकताओं को पूर्ण करना मनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक है, परन्तु मनुष्य-जीवन इन्हींमें समाप्त नहीं हो जाता । भौतिक-विकास एकांगी विकास है, और सिर्फ़ इसीपर शवित केन्द्रित करनेका परिणाम समाजके लिये भयंकर होता है। भौतिक विकाससे पूंजीका अपने-आप अस्तान-विभाग हो जाता है। अन-विसागको अनियमित चलने देनेका आन्ध्यक परिणाम प्ंजीका अस्मान-विभाग है। जिस समाजमें पूंजीका अस्मान-विभाग होगा, उसमें पूंजीका समाज-विभाग करनेके लिये समय-समागपर उत्पात मचते रहेंगे तथा पूंजीपतियों और श्रीमयोंके शाग भी उठते रहेंगे। जिन देशोंमें समाजका संगठन केवल भीतिक आन्ध्यकताओंको आधार बनाकर किया गया है, वे समाज-विद्रोह की अच्छी उपजाक भूमि है, वयोंकि श्रमसे पूंजीका जो अस्मान-विभाग हो जाता है उसका निपटारा करलेके लिये गरीवोंका खून सील उठता है। जो समाज श्रमहारा पूंजी अथवा भीतिक-आव्ध्यकताओंके समया विषम विभागके सिद्धान्तवर आश्रित होगा उसमें श्रम या पूंजीके विभागकी स्वामाविक बीमारियोंका इलाज करनेके लिये प्रकृति अपने उपायोंका अवलम्यन अवस्थ करेगी, चाहे उसे खूनकी निद्यां ही पर्यों न बहानी पहुं !

अार्य-संस्कृतिके समाज-झास्त्रियोंने अपने समाजका विकास अन्धी श्रकृति पर नहीं छोड़ा था। उनके समाजकी रचना केवल भीतिक आवश्यकताओं को दृष्टिमें रखकर क्षम-विभागके सिद्धान्तके अनुसार नहीं हुई थी। समाज-विवयक उनकी दृष्टि एकांगी या अध्री नहीं थी। उन्होंने समाज का विकास अन्धी प्रकृतिके हाथमें छोड़नेके स्थानपर अपने हाथोंमें ले लिया था। इसमें सन्देह नहीं कि भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करना, श्रमदारा पूंजीका विभाग करना भी उनके समाज-निर्माणका एक आवश्यक अंग था, परन्तु उनके लिये जीवनका अभिन्नाय भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करने-मान्नसे बहुत-कुछ अधिक था। वे समझते थे कि समाजको केवल पूंजीपति या श्रमी—इन दो भागोंमें विभक्त कर देना समाजको आप-से-आप हो रहे, अन्ध-विकास (Unconscious deve-

lopment of society) का परिणाय है, इतका अन्त श्रेणी-युद्ध तथा समाज-विष्ठव (Class-war and revolution) में होता है। ये यह भी समसते ये कि समाजके विकासको अपने हाथमें लेकर इस प्रकार चलाया जा सकता है, जिससे समाजको श्रेणी-युद्ध या विष्ठविसे बचाया जा सके। समाजके इसी विकासको आर्थ-संस्कृतिये वर्ण-व्यवस्थाका नाम विया गया था।

श्रम-विभागका आधार आर्थिक, वर्ण-व्यवस्थाका आधार मनोवैज्ञानिक है—

जो लोग वर्ण-व्यवस्थाकी थम-विभागके शिद्धान्तसे तुल्मा करते हैं व आर्य-संस्कृतिके यूल-तस्वोंको नहीं समझते। आर्य-संस्कृतिमें 'श्रम' का विचार आश्रम-व्यवस्थामें रक्षा था, वर्ण-व्यवस्थामें नहीं। 'श्रम'का अर्थ है, परिश्रम, गेहनत । ब्रह्मचर्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास—ये चार श्रम थे, चार प्रकारकी येहनत थे जो आत्माको जीवन-पथपर आगे-आगे ले जाते थे। इनमें कर्मको नहीं छोड़ा जाता था, कर्मके लिये तो श्रम किया जाता था, तभी इन्हें, 'आ-श्रम' अर्थात् चारों तरक्रते श्रम-हो-श्रम कहा जाता था। वर्ण-शब्द तो वृज्य चरणे—यरण करना, चुनना—इस वातुत्ते बना है। अत्येष मनुष्यमें स्वाभाविक तौरपर जो चार प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं उनमें से अपने स्वभावको वेखकर वह किसी एकको चुन लेता है। वर्ण-विभाग चार पेशे या चार व्यवस्थाक अनुसार, मनुष्यकी मौतिक आवश्यकताओंके पहलूको, आर्थिक पहलूको ही नहीं, सम्पूर्ण मनुष्यको देखा गया है। वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धान्त, समाजके ध्येयको सम्भुख रखते हुए, उसके अभीष्ट विकासका सिद्धान्त है। खाना-पीना-कपड़ा ही सब-कृछ नहीं, मनुष्य

इसमें बहुत-कुछ डांबा है, शरीर ही सब-कूछ नहीं, वह शरीरका अधिकाता, उसका स्वामी है। धम तथा पंजी शरीरकी रकाके लिधे है, परन्तु फिर, शरीर तो अपने लिये नहीं, दारीर आत्माके लिये है। व्यक्तिकाले प्रत्येक चनुष्यकी आत्याकी तरक जाना है। वर्ण-व्यवस्था सनुष्यको सामृहिक एक्से अरोरसे आत्माकी तरफ़ ले जानेका सिद्धान्त है। बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्ध-चार बृत्तियां नहीं, मानवकी चार प्रवृत्तियां हे, आत्माके जीवन-यात्रामं जाने की चार दिशाएं हैं। इनमें एक प्रवृत्ति, एक दिशा, खाना-पीना-कपड़ा भी है, परन्तु यही तो सब-कुछ नहीं। हमारा सब-कुछ तो आत्माका विकास है । खाना-पीना-कपड़ा धैश्य-प्रवृत्ति है, आत्माका विकास इरासे बहुत-कुछ बढ़कर है । आर्ध-संस्कृतिके दृष्टि-कोणमें मानवको जीवन-यात्रामें आत्म-तत्त्वका विकास करना है। जो काम प्रत्येकको करना है वही तो अन्तमें जाकर मानव-समाजको करना है, क्योंकि मानवके सामृहिक-विकासका नाम हो सामाजिक-विकास है। व्यक्ति-रूपमें मानवके विकासका लक्ष्य आत्म-तत्त्वका विकास है, ती सामृहिकरूपमें मानय-समाजके यिकासका लक्ष्य इसके सिवा और पया हो सकता है ? इस विकासकी तरफ़ जाना ही समाजमें बाह्मण-प्रवृत्तिकी जगाना है।

### चार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां--

इस बातको जरा और अधिक स्पष्ट समझनेकी जरूरत है। मनुष्य में चार प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं चारके आधारपर मनुष्य-समाजमें आर्य-संस्कृति ने चार प्रवृत्तियां मानी हैं। प्रवृत्तियां चार क्यों हैं, और कैसे ? प्रवृत्तियों का चारमें विभाग संसारके मोलिक-तत्त्वोंपर किया गया है। सांख्य-बास्त्रके जनुसार सत्तामात्रके आधारखें सत्त्व, रज, तम—ये तीन मौलिक-तत्त्व है। इसीको 'सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः'-सच्य, रख्तमदी समाद्यस्था ना नाम प्रकृति, इनकी विवसावस्थाका नाम विकृति, अर्थात् 'यह संसार'--ऐसा कहा है। स्िव्सी रचनाके यही सुध्य तस्य यनकी रचना करते है जिनसे मन सास्थिक, राजिक तथा तागसिक कहाता है। मनोविज्ञानके ये तीन तत्त्व समाज-शास्त्रमें जाकर चार वन जाते हैं । आर्ध-संस्कृतिके समाज-शास्त्रियोंने सांस्पके मनोविज्ञानके तीन तत्त्वोंके बिद्धान्तको लेकर सवाज का विभाग सात्त्विक. सात्त्विक-राजसिक, राजसिक-तामिक तथा ताम-सिक--इस प्रकार चार प्रदृत्तियोंको आधार बनाते हए-ताह्मण, क्षत्रिय, वैदय तथा शूट--इन चार वर्णांके रूपमें कर दिया है। ये चारों पेदो नहीं, व्यवसाय नहीं, अपित मन्ष्यकी मनोबैज्ञानिक प्रवित्तयोंके चार भश्य विभाग हैं। संसारक्षरके पेदों, व्यवसाय, इन विभागोंमेंसे वैदय-विभागके अन्तर्गत रामा जाते हैं । भारतीय अध्यात्म-तत्त्व (Metaphysics) से ही भारतीय मनोविज्ञान (Psychology) ने अवने सिद्धान्तींको स्थिर किया, इसी मनोविज्ञानको आधार बनाकर आर्य-संस्कृतिके समाज-ज्ञास्त्र (Sociology) ने मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने रखकर समाजके बाह्मण, क्षात्रय, वैश्व, शूद्र—ये चार विभाग किये। मानव-समाजकी प्रवृत्तियोंका, उसकी स्वाभाविक दिशाओंका यह वर्गीकरण है। सात्विक-प्रवृत्तिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनके प्रति आध्यात्मिक-दृष्टि है, ब्राह्मण है । सतीगुण तथा रजोगुणका सम्मिश्रण क्षात्र-प्रवृत्ति है, इसमें सतीगुणके साथ रजीगुणकी प्रधानता है। बाह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवित्तके लोग समाज-सेवाका जो कार्य करते हैं वह इस-लिये नहीं करते क्योंकि यह उनका पेशा है, आजीविकाका साधन है । वे इन कार्योंको इसलिये करते हैं क्योंकि उनके जीवनका आधार-भूत तस्व आतम-तस्व है और वही उन्हें अपने 'मस्तिष्क' तथा 'पौरुष' से समाज-

रोवादेः कार्यमें प्ररित करता है। जनका 'आत्म-वस्त्र' स्वार्थसे परार्थके वार्पपर जा रहा है, जिनमताने समताके पार्णपर जा रहा है, अनेकताते एकताके आर्ग पर जा रहा है, प्रकृतिमें भटकनेके स्थानपर अपने स्वरूपमें जा रहा है, अपने विकासके सार्गपर आगे बढ़ रहा है। उनकी सेवा निष्काम होती है, समाज उनकी भोतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करता है । प्राह्मण-प्रवत्ति वालेंके लिये तो यहांतक कहा गया है कि वह समाज-सेवा करता हुआ अखा यरने लगे, तो 'जिल' तथा 'उड्छ'से निर्वाह कर ले, परन्तु आंगे नहीं---'शिलोञ्जमप्पाददीत विशोऽशीवन्यतस्ततः।' वहत दिनोंके लिये भोजन-राासगी इकट्ठी करके भी न रखे। स्वाधीन रहता हुआ निष्काय-युत्तिसे समाजकी सेवा करे। गरीजीमेही अमीरी समझे। क्षत्रिय-प्रवृत्तिवालेके लिये भी धनकी लालसा उसका क्षेत्र नहीं है। उसकी राजसिक-प्रवृत्तियां सतोगुणकी तरफ़ ही जा रही हैं। रजोगुणके कारण उसमें कियाशीलता की प्रधानता है, परन्तु उसकी सम्पूर्ण कियाशीलताका एव सतीपुणी है । रजोगुण तथा तमोगुण मिलकर बैश्य-प्रवृत्तिको बनाते हैं, इसमें रजोगुण की अपेका तमोगुण प्रधान है। जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें निष्का-मता है, वैसे वेश्य-प्रवृत्तिमें सकागता है । तामितक प्रवृत्तिको शुद्र-प्रवृत्ति कहा गया है।

आर्य-संस्कृतिके जिस विचारको हमने अभी सांत्यके शब्दों यहा उसे वर्तमान मनोविज्ञानको परिभाषामें भी कहा जा सकता है। जीव दो प्रकारके होते हैं—उद्बुद्ध तथा अनुद्युद्ध। उद्युद्ध-जीव तीन प्रजारके होते हैं—न्त्रान-प्रधान, क्रिया-प्रधान, इच्छा-प्रधान। जो वित्तिष्करो समाजकी सेवा करते हैं वे निष्काम-प्रवृत्तिवाले सार्त्विक जीव ज्ञान-प्रधान होनेके कारण ब्राह्मण कहाते हैं; जो हाथसे समाजकी सेवा करते हैं वे निष्काम राजस-जीव किया-प्रधान होनेके कारण क्षत्रिय कहाते हैं; जो उदरसे,

खाले-धीलेके वृष्टि-कोणको मुख्यता देकर रागाजकी सेवा करते हैं वे सकाम तमःप्रधान राजल-जीव इण्डाके प्रवल होनेके कारण वंदय कहाते हैं। यह तो उद्युद्ध-जीवोंकी वात हुई, परन्तु जो अनुव्वृद्ध-अवस्थाने जीव होते हैं वे सकामता, जड़ता तथा तश्रोगुणके प्रधान होनेके कारण चूढ़ कहाते हैं। यनुष्यमें ज्ञान ( Knowing ), किया ( Willing ) तथा इच्छा ( Feeling ) की प्रधानताके कारण उसका ज्ञान-प्रधान, किया-प्रधान तथा इच्छा-प्रधान—यह संस्वरजस्त्रमसात्मक-विभाग करके वर्ण-व्यवस्थाकी आधार-ज्ञिला रखी गई है। इसकी रचनामें सम्यान्म तथा मनोविज्ञान-शास्त्रके सिद्धान्त काम कर रहे हैं। समाजका यह विभाग, यह वर्गीकरण, जानते हुए, समझते हुए, समाजको मानो अपने हाथमें लेकर किया गया है, समाजको मूं ही विकतित होनेके लिये अपने भाग्यपर नहीं छोड़ा गया। मनुष्यकी व्यक्तिक्पसे जो स्वाभाविक, आधार-भूत चार प्रवृत्तियां हैं, उन्हें सामाजिक-व्यमें समझने, और सथाजके विकासमें नियुक्त करनेके प्रयासका नाम वर्ण-व्यवस्था है।

#### श्रम-विभाग वैश्य-प्रवृत्तिका अंग है---

जाह्मण, क्षत्रिय, वैदय, जूदको चार पेको समझना भूल है। क्या प्राचीन आयोंमे चार ही पेको थे, उनके चार ही क्यवसाय थे? पेको तो अननत हो सकते हैं। जैसा अभी कहा गया, ये चार विभाग पेकोंके, वृत्तियोंके नहीं, प्रवृत्तियोंके हैं। इन चार प्रवृत्तियोंमेंसे एक प्रवृत्ति वह है जिसे वैदय-प्रवृत्ति कहा जाता है। मनुष्यको वैदय-प्रवृत्ति ही थम-विभाग (Division of labour) के रूपमें प्रकट होती है। इस प्रवृत्तिका व्यक्ति सब-कृष्ट व्यापारिक दृष्टिसे देखता है, और जीवनके आर्थिक प्रदनोंको हल करनेमें ही लगा रहता है। वैद्यक जीवनको ही पेको या व्यवसायका

जीवन कहा जा सकता है, जाहाण तथा धानियको नहीं, इसलिये धैन्य-प्रवृत्ति तथा थम-विभागका सिद्धान्त एक ही वस्तु है। परन्तु, पर्योक्ति वैद्यमबृत्ति पर्ण-व्यवस्थाका चोथाई हिस्सा है, वैदय-प्रवृत्तिके अलावा आर्य-संस्कृतिमं सामाजिक-विकासकी तीन और प्रवृत्तिमां मानी गई हं, इसिन्धे श्रम-विभागका सिद्धान्त धर्ण-व्यवस्थाके केवल चौथाई हिस्से को छुता है। वर्ण-ज्यवस्था ही श्रम-विभाग नहीं है। वर्ण अर्थात् प्रवृत्तियां चार हे, श्रम अर्थात् वृक्तियां अनन्त हैं। आर्य-संस्कृतिमें अनन्त अमोका नाम वैदय-प्रवृक्ति है। बाह्यण-प्रयुक्ति और क्षत्रिय-प्रयुक्तिकी तरफ अभी तो मन्ष्य-तथाजने कवस भी नहीं रखा। आर्य-संस्कृतियों केवल चार पेशे नहीं थे, आजकलकी तरह हजारों पेशे थे, परन्तु जन सनको एक येश्व-प्रवृत्तिके नामले पुकारा जाता था। 'वर्ण'का अर्थ पेका या व्यवसाय नहीं है,—दसका अर्थ है बृड्न्-वरणे—वरण करना, खुनना । चुननेका अभिप्राय पेशेके चुननेके नहीं, पेशा तो जीवनकी भौतिक-आवश्यकताओंको सामने रखकर चुना जाता है, चुननेका अभिप्राय प्रवृत्ति अथवा स्वभावके अनुकृत अपने जीवन-पथको चुननेते है, वह पथ जो आत्म-तत्त्वके विकासके लिये अधिक उपयुक्त है। वर्णका अर्थ 'यृति' नहीं, 'प्रवृत्ति' था । ये प्रवृत्तियां चार समझी जाती थीं, जिनमेंसे आर्थिक-प्रवृत्ति एक थी। वेद पहने अथवा सेनामें भर्ती होनेका उद्देश्य भी यदि रुपया कमाना होगा, तो वह येश्य-प्रश्नतिमें ही भिना जायगा बाह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमे नहीं। जो लोग पैसा कमानेके लिथे पढ़ाते लिखाते हैं, पैसेके लिये रोनासें भर्ती होकर दूसरे मुल्कोंमें जाकर बेंगुनाहीं को गोलीका शिकार करते हैं, भले ही वे अपनी जान खतरेमें डालते हों, वे न बाह्य ग हैं, न क्षत्रिय । आर्ष-संस्कृतिकी परिभाषामें पैसा कमानेके लिये कुछ भी करनेवाला बैहम है। प्रवृत्ति ही मुख्य वस्तु है, क्योंकि यही जान्तरिक है, वास्तविक है, यही आत्मासे फुटती है, वृत्ति तो चारमेंसे एक प्रवृत्ति का बाह्य इप है। सनाजका विकास जड़ सिद्धांतींपर चलता हुआ ध्रम-विभागके आर्थिक-नियम (Economic principle) को ऐदा कर देता है। शम-विभागते पूंजीका असमान-विभाग हो जाता है। पंजीके असरतब-विभागसे बना-बनाया समाज ट्ट जाता है, श्रेणी-युद्ध, क्रांति तथा विष्ठवकी आंधीते दुकड़े-टुकड़े हो जाता है। यही सामाजिक-विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतोंगर चलता हुआ वर्ष-व्यवस्थाके गहरे तथा विरुप्त निजमोंपर समाजकी रचना करता है, इसका परिजाम ब्रांति, सहयोग तथा पारस्परिक प्रेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वर्ण-व्यवस्थाके अनसार जीवनका आर्थिक पहलू एक वहुत छोटा पहलू है । सारे लड़ाई-सगड़े, सद संग्राम, रात क्रांतियां, सब विष्लव आधिक-विषमताको दूर करनेके लिखे ही होता है। आर्ध-संस्कृतिने वर्ण-व्यवस्थाकी रचना करते हुए मन्ष्यके सामने एक अंचा लक्ष्य रहा दिया था, वैश्य-प्रवृत्तिको आर्थिक-सनस्यामें उल्झता छोड़कर यह घोषित किया था कि तमोगुणसे रजीगुण ऊंचा है, रजोगुण से सतोगुण ऊंचा है, सास्विक-भावको जागृत करना आत्म-तत्त्वको जानना है, पहचानना है, और यही मनुष्यकी जीवन-यात्राका अन्तिम लक्ष्य है। श्रम-विभाग आर्थिक समस्याको गतुष्यकी मुख्य समस्या मानता है, वैश्य-प्रवृत्तिको ही सब-कुछ मानता है, वर्ण-व्यवस्था ऐसा नहीं मानती, यह श्रम-विभाग तथा वर्ण-व्यवस्थाके सिद्धांतोंमें मुलगत भेद है । यदि समाजके विकासको अपने हाथमें न लेकर स्वयं होने दिया जाय, तो थोडे ही कालके अनन्तर 'श्रम-विभाग'का सिद्धांत अपने-आप कार्य करता विखाई देगा; 'वर्ण-व्यस्था' तो उस सिद्धांतको अपने हाथमें लेकर, उसके उद्देश्योंको निर्धारित कर, उनकी तरक समाजको ले जानेका नाम है । अनले-त्राप इसलिये क्योंकि अर्थ-पंजी-जाना-पीना-कपड़ा---इनपर रुक जाना, इनसे आगे न बढ़ना, यह मनुष्यका कुछ स्वभाव-सा है । आगे तो तय वहे जब भीतिक-आयश्यकताओंकी पूर्तिकी सायन समझे, साध्य गहीं। वर्ण-ज्यवस्थामें तो 'आत्म-तत्त्व' पा विकास प्रधान है, भीतिक भोग-तामग्री उस विकासका एक साधक-अंग है, वही सब-कुछ नहीं। वर्ण-ज्यवस्थामें ध्यन-विभाग आ जाता है, ध्रम-विभागमें वर्ण-ज्यवस्था नहीं आतो। वर्ण-ज्यवस्था बड़ी वस्तु है, ध्रम-विभाग छोटी। ध्रम-विभागका आधार मनुष्य-की बारीरिक, अर्थात् आधिक आवश्यकताएं हैं; वर्ण-ज्यवस्थाका आधार शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक आवश्यकताएं हैं। ध्रम-विभागकी वृष्टि पेशों तथा व्यवसायों पर पड़ती है; वर्ण-ज्यवस्थाकी वृष्टि उन सिद्धांतों पर जिनसे पेशे तथा मानवके विकासकी दिशा निश्चित की जाती है। ध्रम-विभागकी वृष्टि भौतिक तथा वर्ण-ज्यवस्थाकी वृष्टि आध्यात्मिक है।

हथने अवतक यह कहा कि वर्ण-विभाग पेशोंका नाम न होकर प्रवृत्तियोंका विभाग है। अच्छी आमदनी न होने या अन्य किसी कारणसे मनुष्य पेशा वदल सकता है, परन्तु प्रवृत्ति नहीं बदलती। पेशा तो वदलने वाली वस्तु है, वर्ण, अर्थात् प्रवृत्ति रात्य-वस्तु है। तभी कहा है—'आचार्य-स्त्वस्य यां जाति यथायद् विधिवारगः उत्पादयित साविच्या सा सत्या साजरामरा'—आवार्य अवने शिष्यके मानसिक-विकातको चर्गातक देखकर, उसकी प्रवृत्तिको देखकर जो जाति, जो वर्ण निक्षियत कर देता है, वह सत्य है, अगर है, अगर है, एमोंकि वर्ण-विभाग तो प्रवृत्तिका विभाग है, चर्णीकरण है, बद्यमति लगातार वर्षातक समीपसे देखकर यह बता देना है कि अमुक व्यक्तिके जोवनको दिशा इस तरक्र जा सकती है, तूलरो तरक नहीं। जैसे आदक्तक मनोवैज्ञानिक 'वृद्ध-परीक्षा' (Intelligence test) करत ह, व कहते हैं, 'विद्या' वढ़ सकती है, 'वृद्धि' गहीं, बृद्धि अर्थात् विषयके प्रहण करनेकी योग्यता मनुष्यमें वही रहती है, वैसे प्राचीन-कालके सावार्य प्रत्येक बालककी वृद्ध-परीक्षा करनेके वाद

उसकी प्रवृश्तिका निर्वारण कर देते थे, उस प्रवृश्तिको से वर्ण कहते थे, और अवर वे कहते थे कि वह वर्ग वहरूता नहीं, तो वे बही बात कहते थे जो आजकलके चड़े-बड़े शिक्षा-बार्ट्या, बड़े-बड़े शिक्षा-मनोविज्ञानके पंडित कहते हैं। अाजकर वर्ग-व्यवस्थाके इस अर्थको कोई नहीं लेता, ग़लतीसे 'वर्ष'का अर्थ पेशा लिया जाता है ।

श्रम-विभागके लिये 'वर्ण-व्यवस्था' शब्दका प्रयोग---

हां, तो क्या वर्ण-व्यवस्थाका पेशोंके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं ? क्या यह प्रवृत्तियों के विभागके लिया कुछ नहीं ? ऐसी वात भी नहीं है। पेजोंका विभाग ही शम-विभागका दूसरा नाम है। वर्ण-व्यवस्थामें जैवय-वर्ण अम-विभागका प्रतिनिधि था । जैस अम-विभागमें मनुष्य अर्थके उपार्जनके लिये कई श्रम, कई व्यवसाय करता है, वैसे अर्थ-उपार्जनके लिये को-जो भी स्वरुपाद किये जाते थे ते बैठय-वर्णमें गिने जाते थे। वर्ण-स्ववस्य इान्दका दोनों अर्थीमें प्रयोग होता था। मुख्यतः प्रवृत्तियोंके विभागको वर्ण-व्यवस्था कहा जाता था, परन्तु वैश्य-वर्णमें जो व्यवसायोंका विभाग था उसे भी वर्ण कह दिया जाता था । जब वर्ण शब्दका प्रवृत्तियोंके विभागके अर्थ में प्रयोग होता था तब वर्ण सत्य था, अजर था, अमर था। जब वर्ण शब्दका पेको और व्यवसाय-अर्थमें प्रयोग होता था, जैसा यह सदियोंसे होता रहा, सब वर्ण वदल सकता था, जब चाह जो जिस वर्णमें जा सकता था। उसी अर्थमें कहा जाता था--'शुत्रो बाह्मणतामेति बाह्मणस्वैति शुद्रताम्। क्षत्रि-याज्जातमेषं त विद्याद्वेश्यारार्थेय च'--शूद्र ब्राह्मण हो एकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। क्योंकि आर्य-साहित्यमें व्यवसाय और स्तभाव, वृस्ति और प्रवृत्ति--दोनोंके लिये 'वर्ण' शब्दका प्रयोग हुआ है, इसलिये वर्ण बबल सकता है, नहीं बदल सकता-ये दोनों भाव उसमें पाये जाते हैं, परन्तु जब कहा जाता है वर्ण नहीं बदल सकता तब प्रवृत्तिसे अभिप्राय होता है, पेशेसे नहीं जय प्रहा भारता है, वर्ण बदल सकता है तब नृत्तिसे, प्रणेते अिपात होता है, प्रवृत्तिते पहीं। अरूपमें वर्ण वदलता भी है, नहीं भी प्रवलता, प्रयोगि एक पेत्रेको छोड़कर दूसरे बेगेको छेनेले चोई किसीको रोफ नहीं सफता, उन्न अर्थे छिये किसीके लिये एक ही पेत्रा लिखा नहीं जा सकता, परन्तु इसके साथ-ताथ भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके सनकोंके अलग-अलग होते हुए प्रवृत्ति-ख्यो एक सुत्र उनहें बांबे रखता है, इसमे भी सन्देह नहीं।

#### आज सब वैश्य वन रहे हैं--

आज दूसरी प्रवृत्तियों का तो कोई नाम हो नहीं लेता, एक ही प्रवृत्तिने मानवको घेर रखा है, अब वैश्य बने जा रहे हैं, पैसा-पूंजी कमानेके पीछे पड़े हुए है, बाह्मण-भात्रिय जो प्रवृत्तियां थीं वे भी वृत्तियां, पेशा, पैसा कपाने का साधन वन गई हैं, ब्राह्मणस्य-अत्रियस्य जिल्कुल उठ गया है, निष्कामता कहीं रही नहीं, समाजके ऊंचे अध्यात्मवादी आदशांकी कोई चर्चा नहीं करता—इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि हमने समाजका विकास अन्त्री, जड़-राक्तियोंके हायमें वे रखा है, उसे चेतन शान्तिक हाथ में नहीं दिया। जड़-विकासका परिणाम है कि आज हम भौतिक पदार्थोंको, संसारके भोग-ऐंडवर्यको सब-फुछ समझे वैठे हें, इनके लिये जीते, इनके लिये मरते हैं। पैसेसे भौतिक-पदार्थ जुटते है इसलिये पैसा सब-गुछ वन गया है। परन्तु अगर हमें जड़की तरफ नहीं चेतनकी तरफ जाना है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो-जुछ हो रहा है, यह ठीफ है या ग़लत ? क्या इसे ऐसे ही चलने दिया जाय ? आर्य-संस्कृति इस वातको नहीं मानती कि खाना-पीना ही सब-कुछ है, रोटीकी समस्या ही मनुष्यकी आदि और अन्तको सभस्या है। परन्तु न माननेमात्रक्षे तो काम नहीं चलता। पैसेमे मनुष्यका मोह करी कृटे, इससे उसका सुंह कैसे मुड़े ? जबतक पैसेसे मनुष्यका भीह न तोड़ा जायमा तवतक यह सम्बद्धत आगे नहीं चलेगा। आर्थ-संस्कृतिने इसका उपाय वर्ण-व्यवस्थाद्वारा किया था।

पैसेकी कप-शिवन वढ़ गई है---

वह मौसे ? लोग पैसेके पीछे क्यों भागते हैं ? पैसेके पीछे वे इसलिये भागते हैं क्योंकि पैसेकी खरीदनेकी अस्ति यहत बढ गई है। कोई समय था जब संसारमें पैसेको कोई जानता तक न था। किसान खेती करता था, जुलाहा कपड़ा बुनता था, तीसरा आइमी तीसरा काम करता था। जिसके पास जो-छूछ था दूसरोंको दे देता था, जो उसके पास नहीं था, वह बदलेमें दूसरोंसे के लेता था। इस प्रकार वस्तुओंसे वस्तुओंका आदान-प्रदान, चिनिमय होता था। परन्तु मनुष्य निनिषय का कोई सुविधाजनक, छोटा, संक्षिप्त माध्यम चाहता था। सो पन अनाज या रुईको संभाल रखना कोई आसान काम न था, उसे देरतक रखा भी नहीं जा सकता था, उसमें कीड़ा लग सकता था, आग-पानीसे वह नष्ट हो सकती थी, उसे एक जगहसे दूसरी जगहपर आसानीसे ले जाया नहीं जा सकता था। विनिमयके इस माध्यमकी तलाज करते-करते पैसेकी उत्पत्ति हुई। पैसेकी जब चाहे जिस चीजमें वदला जा सकने लगा। मनुष्यको बहुत स्विधा हो गई। मनुष्य पैक्षेको संभालकर रख लेता। जब चाहता जिस चोजको पंसेमें बदल लेता, और जब चाहता उसका अनाज, कपड़ा, लकड़ी, मकान-जो चाहता खरीद लेता। पैसेमें इतनी ही ज़िल्ल रहती तो संसारमें कोई अनर्थ न होता, परन्तु धीरे-धीरे पैसेकी दाखित बढ़ने लगी । यह दाबित इतनी बढ़ गई कि पैसेसे अनुष्य खाने-पीने-पहननेके पदार्थ ही नहीं, सब-फुछ खरीद सकने लगा । पैसेसे मनुष्य मनुष्यको सरीदने लगा। जब नाह्मणने यह देखा कि पैसेमें इतनी शक्ति है, उसे किती भी जीजने बवला जा सकता है, उसमें संसारकी सब शिनतमं समेटकर एख दी गई है, जब चाहें उसमें जिस किसी शिनतको उत्युद्ध किया जा सकता है, तो उसमें पैसे के लिये अपने मस्तिकको येचना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ज्यावारीके हाथ विक गया, सबसे छंी हो देनेवाले के हाथ उसने अपने दियाको नीलाम कर दिया। क्षात्र-शिवत भी बनियोंके हाथोंने खेलने लगी, प्रयोकि हर बातमें पैसेको जो प्रधानता मिल गई। पैसेबाला आजके युगका राजा है—यह इसलिये वयोंकि पैसेकी कप-शिवती ताकत बहुत बढ़ गई है। आर्य-संस्कृतिके समाजशास्त्रियोंने इस खराओको यहीं पकड़ लिया था। उन्होंने अपने समाजका विकास आधिक-आयारोंपर नहीं होने दिया, पैसेकी प्रय-शिवतको नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने यह कैसे किया—इसे समझनेकी आवश्यकता है।

पैसेकी कथ-शिंत बढ़ गई—इसका क्या अर्थ हं ? पैसा अगर रोटी-धपड़ा-मकान खरीद सके, तो इसमें किसे आपित्त हो सकती है ? अगर पैसेवाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद लेगा, खायेगा तो कितनी खा लेगा। अगर मकान भी खरीदेगा तो कितने खरीद लेगा, खरीवता ही चला जायगा तो वे उसके किस काम आयेंगे ? पैसेसे कोई मोट रीद ले, हवाई जहाज खरीद ले, परन्तु किए वही प्रश्न उठ खड़ा होता है, कितने और कहांतक ? पैसेको जना करते-करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब जमा करनेवालेके लिये पैसा निरर्थक हो जाता है। करोड़ों क्यमा जिसका बैकमें जमा ह वह उसका प्या उपयोग कर सकता है ? जार रोडीसे ज्यादा वह खा नहीं सकता, एक कमरेसे ज्यादामें वह सो नहीं सकता, दो-चार गजमे ज्यादा कपड़ा वह पहन नहीं सकता। जो आदमी सात फ़ुट पानीमें डूब जाता है उसके लिये सो फ़ुट पानी हो तो भी उतना, सात फ़ुट पानी हो तो भी उतना। डजनेके लिये तो सात फ़ुट ही चाहिये, जाकी का वकार है। भौतिक-आवश्यकताओंकी पुतिके लिये भी एक खास पीमानक क्षणे-पैनेकी जरूरत ह, उससे आगे जितनी आणिक-जम्मित है वह सब जकार ह। परन्तु किर भी लोग पैने जोड़नसे अकते नहीं। यह इसलिये क्योंकि पहले तो पसेने भौतिक मुख-भोग मिलत हैं, वाकी बच्चे हुए, दंकर्स जमा किय हुए, जिसे हम निरयक कह रहे हैं, उस पैसे से हुकूमत और इज्जत मिलती है। पैसेबालेकी हुकूमत है, पैसेबालेकी इज्जत है। पैसा खाने-पीनेकी चीजोंको ही नहीं, हुकूमत और इज्जतको भी खरीद सकता है। यह है पैसेकी बड़ी हुई ताकत, वढ़ी हुई क्य-शक्ति। जब इसकी क्य- अधित इतनी बढ़ी हुई ताक हरेकका पैसा जमा करनेके लिये लयक पड़ना स्वाभाविक है।

#### वर्ग-व्यवस्थाद्वारा पैसेकी कय-चित्र घटा दी गई थी---

यर्ण-व्यवस्थाद्वारा आर्य-संस्कृतिने यह प्रयतन किया था कि पैसेवाला खाने-पीने, भौतिक ऐक्वर्य-उपभोगको तो खरीद सके, परन्तु हुकूमत और इन्जतको न खरीद सके। आर्य-संस्कृतिका कहना था कि चारों प्रवृत्तियों के लोगोंके लिय आवश्यक है कि चे अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार समाजकी सेवा करें——बाह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय कियासे, वैश्य इच्छासे, शूद्र शारीरिक सेवासे। यह उनका 'कर्त्तव्य' है। जब किसीका कोई 'कर्त्तव्य' निव्यत किया जाता है तो उसके साथ उसे कोई 'अधिकार' भी दिया जाता है। यह अधिकार उसे कर्त्तव्यके पारितोषिक के क्यमें दिया जाता था। संसारमें अधिकार चार प्रकारके हैं—इज्जत, हुकूमत, दौलत, खेल-कूद। आय-संस्कृतियें इन चारोंका विभाग कर दिया गया था। बाह्मणको इज्जत देते हुए साथ हो कह दिया जाता था—'सम्मानाद् बाह्मणो नित्यमुद्धिकेत्

विवाबिन'—गम्मानसे बाह्यण ऐसे डरता रहे जैसे विषसे । क्षत्रियको हकतल दी गई थी, परन्तु हुक्सतसे भी दिसात न विगड़ जाय, इसलिये दण्ड देने की शक्तिको देशे हुए उसे साथ ही कह दिया जाता था—'दण्डो हि सुसहसंखो नुर्धरक्वाकुतात्मिशः । वर्षाद्विचलिते हन्ति नृपमेव सन्यान्ववम्'—सचाईसे डिननेवाले क्षत्रियको दण्ड-इतित ही उसके बन्ध-बान्धवोंके साथ नष्ट कर डालती है। बंड्यको दोलत यिलती थी। वह दौलतसे जाने, पीने, पहनने, रहनेके साधनोंके सिवा और कुछ नहीं खरीद सकता था। साथ ही, जैसे भोजनके पेटमें ही पड़े रहनेते बीमारी हो जाती है, सम्पूर्ण सम्पत्ति के वैश्यके पास जमा हो जानेले समाजका शरीर रुग्ण न हो जाय, इसलिये वैश्यको दोलत-सम्पत्ति देते हुए कहा जाता था--'दद्याच्य सर्वभूताना-मझमेंच प्रयत्नतः'--वैदय लेला जाय परन्तु साथ ही देता जाय । शूद्र, क्योंकि समाजकी अपनी किसी मानसिक-शिक्तद्वारा सेवा नहीं कर सकता, इसलिये उसे अपने कर्लव्योंके पुरस्कारमें छुट्टी, खेल-कूद, तमाजा--ये चीजें मिलती थीं, परन्तु शद अपनी निचली स्थितिमें ही पड़ा न रहे, अपने आत्म-तत्त्वका विकास करे, इसिलये उसे कहा जाता था-'शूप्रेण सग-स्तावत् यावद्वेदे न जायते'---'कृदो बाह्मणतामेति बाह्मणक्चेति बाद्रताम्'---शृद्ध भी बाह्मण बन सकता है, जबतक वह उन्नत नहीं होता तभीतक वह शुद्र है, उसके उन्नतिके मार्गपर चलनेमें कोई समाज उसके सामने बाधा चनकर नहीं खड़ा हो सकता। इस प्रकारकी व्यवस्थामें जहां अधिकार है. वहां कर्त्तव्य भी है, जहां स्वतंत्रता है, वहां बन्धन भी है। इस समय सब लोग सब प्रकारके अधिकार चाहते हैं। ग्राह्मण चाहते हैं उन्हें इज्खत, हुकूमत, दौलत, खेल-कूद--सब-कुछ मिले; क्षत्रियोंकी भी यही अभिलाषा है; वैदय भी इसीने दिकार हैं। वर्तमान सामाजिक संगठनमें तो वैद्यों का ही पलड़ा भारी हो रहा है। उन्हींको दौलतके साथ-साथ इज्जत और

हक्षात फिल रही है, वही खेल-एवमें समय विताते हैं, एजबूर वेचारे ती कामके मारे मरे जाते हैं। इसीका परिणाम है कि गुद्ध बाह्मणस्य तथा शुद्ध फात्रियत्वसे संसारकी जो उच्च अवस्था चित्रित की जा नकती है, वह कहीं वेखनेको भी नहीं मिलती। वैश्यत्वके बोझसे मानव-समाजकी आत्मा कराह रही है। स्पये-पैसेसे सब-कुछ खरीवा जा सकता है, इसलिये सब पैसा कमानेमें जुटे हैं। वर्ण-व्यवस्थामें पैसेकी कप-दानितको कम करने के लिये इज्ज्ञत, हुकुमत, दौलतको अलग-अलग दांट दिया था, वैश्वको सामाजिक-ज्यवस्थामें, बाह्मण तथा क्षत्रियसे नीचेके स्थानपर एव दिया था। भारतीय समाज-शास्त्री जानते थे कि समाजका विकास स्वार्थ-वृद्धि तथा परार्थ-बुद्धि दोनोंके समन्वयसे हो सकता है। सगाजको न स्वार्थ-मय बनाया जा सकता है, न परार्थ-मय । वे जानते थे कि स्वार्थ परार्थके लिये चलेगा तभी समाजका आध्यात्मिक विकास होगा । इसलिये उन्होंने आर्थिक द्षिट-कोणको अवहेलना तो नहीं की थी, परन्तु परार्थको सुख्य बनाकर स्वार्थको परार्थके साधकके तौरसे गीण स्थान दे दिया था। निष्काम-प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है; सकाम-भाव स्वार्थ-प्रवृत्ति है। बाह्यण तथा क्षत्रिय निष्काम तथा परार्थ-भावने समाजकी सेवा करते हैं, और वैश्य तथा शद्र सकाम तथा स्वार्थ-भावसे । आर्थ-संस्कृतिका ध्येय सकामता नहीं निष्कामता था, स्वार्थ नहीं परार्थ था । इसी लक्ष्य की तरफ़ चलते हुए आर्य-संस्कृतिने सकामता को निष्कामताका, स्वार्यको परार्थका सेवक बना दिया था, वैश्य-प्रवृत्तिको निचला दर्जा देकर ब्राह्मण-प्रवृत्ति से अपर उभरने नहीं दिया था। यह भाव वर्ण-व्यवस्थाका आधार-भूत तस्य था और इसीके द्वारा आर्य-संस्कृतिने पैसेकी कथ-शक्तिको कम कर दिया था।

वर्ण-विभागका लक्ष्य प्रवृत्तियों, आकांक्षाओंका बंटवारा है ।

आन-प्रधान व्यक्तिको जानका जीवन निलानेकी सोधनी चाहिये, और इसी आकांकाको एसते हुए उसे उचित पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी अकार जिया तथा इच्छा-अधान व्यक्तियोंको करना चाहिये। जाहाण ज्ञान-प्रधान (Man of Knowledge) है, जतः ज्ञान के कारण उसे इन्जात मिलेगी, हक्षत और दौलत नहीं। क्षत्रिय किया-प्रजान ( Man of action ) है, अतः क्रियाजीचता के कारण उसे हक्शत भिलेगी, होलत और इज्जात नहीं । वैश्य इच्छा-प्रधान (Man of desire) हैं, अतः इच्छाञ्चीलता के कारण उसे बौलत भिलेगी, इज्जत और हकमत नहीं । संसारके सारे अनर्थ इसलिये होते हैं पर्योंकि इन्जत, हुकूमत और दोलत एक ही जगह जमा हो जाते हैं--इन्हें एक जगह जुटने न दिया जाय, अलग-अलग एखा जाय, तो समाजमें अव्यवस्था हो ही नहीं सकती, और बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्यको अपनी प्रवृत्तिके अनुसार समाज-सेवा के रूपमें कर्त्तव्यको निभानेका जो अधिकार दिया जायगा, बाह्मणको इन्जत, क्षत्रियको हुनुमत, वैदयको दोलत--उसका दुरुपयोग हो ही गहीं सकता। इस समय जो सबके पैश्य बननेकी प्रवृत्ति वहती जा रही है उसका कारण भी यही है कि वैश्वके पास प्रतिष्ठा, प्रक्ति तथा धन नीनों आकर इकट्ठे हो गये हैं। अगर इन तीनोंको अलग-अलग कर दिया जाय. अगर वैश्यको प्रतिब्ठा तथा शक्ति न देशर केवल धन दिया जाय, प्रतिब्हा तथा शक्तिको धनसे खरीदी जा सकनेवाली जीजें न बनने दिया जाप, तो सब लोग बैश्य जननेका प्रवरन भी न करें, और इससे जीवन-संग्रामकी विषमता भी कम हो जाय । इस समय तो सन्पूर्ण भागव-समाज वैश्य बना जा रहा है। इसका यह अभिन्नाय नहीं कि सबको धनकी इतनी आवश्यकता है। प्रवृत्ति न होते हुए भी चैश्य-वृत्तिके लिये यह घुड़वौड़ इसलिये हो रही है क्योंकि आज दौलतसे ही इज्जत

और हुकूमत मिलतो है। यनुष्य, स्यभावसे, दौलत इतनी नहीं चाहता जितनी इज्जत और हुकूमत चाहता है। दौलतको तो वह इसिलये चाहता है क्योंकि आज इसीसे इज्जत और हुकूमत मिल रही है। यदि सभाजका हांचा बदल दिया जाय, धनकी बढ़ती हुई फय-अितको हीला कर दिया जाय, तो रुपये-पंसेकी यह दोड़ आधीरे कम रह जाय। वर्ण-व्यवस्थाका यही पहलू संसारकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो संसार धन-संग्रह करता-करता ही मट्टीका हर हो जायगा। इस समय कितने होनहार युवक केवल इज्जत और हुकूमत पानेके लिये रुपया बटोरनेमें पसीना बहा रहे है। उनमें जानकी प्रधानता है, कुछमें कियाकी प्रधानता है, परन्तु उन अवत्योंसे वे समाजको कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे। वर्ण-व्यवस्था की मूलगत विचार-धाराको समझनेसे संसारकी न जाने कितनी अमूल्य अपितको नष्ट होनेसे बचाया जा सकता है, उसका समाज के विकासमें उपयोग किया जा सकता है।

न्नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शून्न—ये चार 'कर्त्तव्य' है; इज्जत, हुकूमत, दोलत, खेल-कूद —ये चार 'अधिकार' हैं। कर्त्तव्यों तथा अधिकारोंको प्रवृत्तिके अनुसार चार हिरसोंमें वांटकर उन्हें नियम्ति कर देनेका नाम वर्ण-व्यवस्था है, ऐसा न होनेका नाम वर्ण-संकरता है। जव ज्ञान-प्रधान सात्त्विक जीव ज्ञानसे समाजकी सेवा कर केवल प्रतिष्ठा या इज्जत चाहता है—हुकूमत और दोलतकी तरफ नजर नहीं उठाता—तब वर्ण-व्यवस्था होती है। जब वह इज्जत, हुकूमत और दोलत तीनोंको पाना चाहता है तब वर्ण-संकरता। यही नियम क्षत्रिय, वंदय तथा शूद्र पर लागू है। प्रवृत्तियोंका विभाग हो जानेपर उसे क्रियात्मक रूप देना राज्यका काम है। राज्यको यह देखना चाहिये कि बाह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्तियोंक व्यक्ति, जो समाजकी सेवामें निष्काम तथा परार्थ-वृत्तिसे

दिन-रात लगे हैं, भूखे तो नहीं बरते, उनकी भौतिक आवश्यकताएं तो पूर्ण होती हैं, उन्हें उचित प्रतिज्ञा तथा सम्मान मिलता है। इस प्रकार व्यक्तिरूपरो जब सब लोग अपनी प्रवृत्तियोंको नियमित रखेंगे, समिष्ट-रूपसे राज्य उनके नियमनमें सहायक होगा, तब वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धान्त कियात्मक रूप धारण करेगा। जो व्यक्ति जिस कार्यके योग्य हो, जिस कार्यको कर सकनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति हो, उसके लिये वैसी वृत्ति देना, वैसा आजीविकाका साधन उत्पन्न कर देना राज्यका कर्तव्य है, और राज्यसे वैसी वृत्तिकी आशा रखना प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार है। प्रवत्तियों तथा वृत्तियोंमें समता रखनेकी जिम्मेनारी राज्यपर है। बाह्मणकी आंख हुकुमत और दौलतगर न हो, ऐसे काम पर ही हो जिससे उसे मान-प्रतिष्ठा-इज्जत मिल सफली है; क्षत्रियकी आंख दौलत और इन्जातपर न हो, ऐसे ही कायपर हो जिससे उसके हाथमें शबित वी जा सके, वैश्यकी आंख इज्जत और हुकुमतपर न हो, ऐसे ही कामपर हो जिससे वह धनका संवय कर सके-हर व्यक्तिकी आकांका, उसके दिलकी चाह इन तीनोंमेंसे एक वस्तु पानेकी हो, यह व्यवस्था रखना राज्यका काम है। डा० भगवानदासके शब्दोंमें जैसे राज्य यह व्यवस्था करता है कि एक पुरुष एक स्त्रीके साथ विवाह करे, अनेक स्त्रियोंके साथ नहीं, वैसे राज्यको इस बात की देख-भाल भी करनी चाहिये कि हर आदमी हर आकांक्षाको लेकर न बैठ जाय। बाह्मण-प्रवृत्तियोंका व्यक्ति बाजारमें तराजू लेकर बैठा हो, और बैध्य-प्रवृत्तियोंका व्यक्ति धर्मका ठेकेदार बना हुआ हो--ये वर्ण-संकरताकी निज्ञानियां हैं, और यही अवस्था आज समाजमें अधिकतासे दीख पड़ती है। इन घटनाओंसे वर्ण-ध्यवस्थाकी अक्रियात्मकता सिद्ध नहीं होती । इनसे यही सिद्ध होता है कि समाजकी व्यवस्था ट्र जानेसे वर्ण-संगरताकी अवस्था आ जाती है। वर्ण-संकरताकी

अवस्था, वह अवस्था जिसमें समाजका विकास भनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तियोंके ऊपर नहीं हो रहा होता, किसी भी राज्यकी सबसे कड़ी आलोचना है, क्योंकि हर व्यक्तिको उसकी प्रवृत्तिके अनुसार वृत्ति देना राज्यका काम है।

पहले यह दर्शाया जा चुका है कि 'श्रम-विभाग' का सिद्धान्त केवल आर्थिक आधारोंपर आधित होनेके कारण समाजके चौमुखी-विकासमें सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु कइयोंकी यह सम्मति भी हो सकती है कि श्रम-विभागको संकृचित अर्थीमें न लेकर विस्तृत अर्थोमें लेना चाहिये। उनके मतमें धममें केवल वैश्य नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैरुय, शुद्ध-सब आ जाते हैं। उनका कहना है कि चारों वर्ण भी चार श्रम हैं। श्रमका अर्थ आर्थिक-श्रम ही नहीं, प्रत्येक प्रकारका कार्य 'श्रम' है। बाह्मण और क्षत्रियके निःस्वार्थ, निष्काम-जीवनके श्रम हैं, वैश्य-जूब़के स्वार्थ, सकाम-भावके श्रम हैं। अगर 'श्रम'-शब्दका इतना विस्तृत अर्थ लिया जाय तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। वर्ण-व्यवस्थाका तो यही तकाजा है कि त्याग-भावकी, निवृत्तिकी, परार्थ को, आत्म-तत्त्वको जीवनमें मूख्य स्थान मिलना चाहिये, स्त्रार्थ-भावको, प्रवृत्तिको, भोगको गौण। यवि यह भाव 'श्रम'-शब्दका प्रयोग करते हुए भी रह सकता है तो भले ही वर्ण-व्यवस्थाके लिये श्रम-विभाग का अयोग हो, परन्तु फिर भी वर्ण-व्यवस्था तथा अन-विभागमें इतना अन्तर तो रह ही जाता है कि श्रम-विभाग वह सिद्धान्त है जो बे-जाने-बूझे, स्वयं, समाजके अन्धे विकासमें, अपने-आप काम कर रहा होता है, जिसका समाज-ज्ञास्त्री अध्ययन करते हैं, और वर्ण-व्यवस्था वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार समझ-नृक्षकर, समाजको अपने हाथमें लेकर, आध्यात्मिक लक्ष्यको सम्मक्ष रखकर, समाजमें विकसित हो रहे नियमका अध्ययन

नहीं अपित उस नियमके अनुसार समाजको निकसित करनेका अथल किया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समाज-शास्त्रभे शय-विभाग भी ऐसा सिद्धान्त बनता चला जा रहा है, जो मनुष्यके क्रावुभे आ रहा है, और स्वयं अपनी अन्धी दोड़ नहीं दोड़ रहा । परन्त पश्चिमको रामाजने जहांसे पहले-पहल इसे पकड़ा है वहां इसका संकृचित आर्थिक अभिप्राय (Economic consideration) ही लिया है, और इसे हाथमें लेकर समाजका विकास करनेके स्थानमें देशतक इस सिद्धान्तका अध्ययन भर किया है और, यदि अब धीरे-धीरे मन्ध्य के सम्पूर्ण विकासको धान-विभागके अन्तर्गत किया जा रहा है और इस सिद्धान्तको आधार बनाकर समाजकी रचना की जा रही है, होने ही नहीं दी जा रही, तो समझ लेना चाहिये कि पविचम इतनी देर के बाद अब भारतके वर्ण-व्यवस्थाके आदर्शको छुनेकी तथ्यारी भर कर रहा है। अगर धम-विभागके ये विस्तृत अर्थ मानें तो बोनों सिद्धान्तोंसे परिणाम भी लगभग एक-से निकलते है। शम-विभागके सिद्धान्तरी भी समाजके, वर्ण-व्यवस्थाकी तरहके ही, चार विभाग हो जाते हैं। इस समग योग्व में भी क्लर्जी, सोल्जर, मर्चंट तथा लेवरर—ये चार विभाग ही हैं, और सर्वदा-सर्वत्र, सब देश-कालमें मनुष्य-समाजके यही चार भेद स्वाभाविक-तया हो सकते हैं । नाम भले ही कुछ हों, ये तो उन प्रवित्ववींके विभाग हैं जो सब जगह एक-सो हैं । श्रम-विभागके इन स्वाभाविक भेदोंको वर्ण-व्यवस्थाने सिर्फ़ नियमित कर विया है, और इस विभागके अपने-आप हो जानेमें इसके सिर्फ़ आर्थिक बन जानेकी जो प्रवित्त है उसे हटा दिया है । वर्ण-व्यवस्थाके विचारसे मिलता-जुलता ही विचार ग्रीसके प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोका था । उसने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में लिखा है--"समाजके मुखिया 'गार्डियन', अर्थात 'रक्षक' कहायैंगे । उनका

जीवन इस प्रकारका हो कि जहांतक संभव हो कोई निजी सम्पत्ति न वना सके। उनके घरमें किसीका प्रवेश निषिद्ध न हो, उनका भंडार सबके लिये खुला हो। संयभी तथा उत्साही लोगोंको जो युद्ध करनेमें दक्ष हों, जिस बीजकी जरूरत हो, वह उन्हें निश्चितरूपमे समाजकी तरफ़से मिला करे, क्योंकि वे समाजकी सेवा करते हैं । उन्हें जो-कछ मिले, यह न ज्याबा हो, न कम हो। वे एक ही भोजनालयमें भोजन करें, और ऐसे रहें जैसे कैम्पमें रहा करते ह। उन्हें मालूम होना चाहिये कि उनके हदयोंमें परमात्माने दैवीय-धन रक्षा है इसलिये उन्हें सोने-चांदीकी आवश्यकता नहीं । पायित-सम्पत्ति उनके आत्मिक-धनको अपवित्र बनायेगी क्योंकि संसारमें सिक्केने ही असंख्य उपद्रव खडे किये हैं। उनके लिये सोने-चांदीको छूना पाप है, जिस मकानमें ये चीजें हों उसमें जाना पाप है, इनके आमुखण पहनना और इन धातुओंके बर्तनों में पानी पीना पाप है। यदि वे इन नियमोंका पालन करते रहेंगे, तो वे अपनी तथा अपने समाजकी रक्षा कर सकेंगे। जब वे सम्पत्ति जोड लेंगे, जब उनके पास जमीन, घर तथा रुपया हो जायगा, तो वे 'गार्डियन' या रक्षक होनेकें स्थानपर घर-बारवाले व्यापारी हो जायेंगे, और अपने समाज के राहायक होनेकी जगह उसे बवानेवाले स्वामी बन जायेंगे। उनका जीवन घुणा करने तथा घुणा किये जानेमें, षड्यंत्र करने तथा पड्यंत्रोंका जिकार बननेसें बीत जायगा, समाज नष्ट हो जायगा। 'गाउँयन्त' के लिये इसी प्रकारका राज्य-नियम होना चाहिये।"

प्लेटोने समाजके वही विभाग किये हैं जो वर्ण-व्यवस्थामें पाये जाते हैं। उसके विभाग हैं---'गाडियन्स' या 'फ़िलासफ़र्स', 'सोल्जर्स' तथा 'आटिजन्स'। जिस प्रकार वर्ण-व्यवस्थाके समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त का आधार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, उसी प्रकार प्लेटोने भी अपने

विधासका आधार मनोविज्ञान ही रखा है। 'रिपव्लिक'की चतुर्व पुस्तकार्ये लिखा है—

"यथा आत्माकी तीन प्रकारकी प्रकृति होती है? पर्यो गहीं, यहि समाजके तीन प्रकारके विभाग है, तो ये चरूर आत्माकी प्रकृतिके विभाग होंगे, क्योंकि समाजमें ये तीन गुण व्यक्तियोंके गुणोंसे ही आते हैं।"

भिज्ञ-भिज्ञ प्रवृत्तियोंनाले व्यक्तियोंका उत्टी वृत्तियोंने पड़ जाना वर्ण-संकरता है, और इसी अनस्थाको प्लेटोने सागाजिक-अन्यतस्था कहा है। उसका कथन है कि इस अन्यवस्थाको दूर करना राज्यका कार्य है। 'रिपब्लिक' की चतुर्थ पुरुतकमें लिखा है--

"जब ऐसा व्यक्ति, जो प्रकृतिके अनुपार 'जाटिजन' अर्थात् नैश्य-प्रवृत्तिका है, धनके घमंडमें आकर 'वारियर' अर्थात् क्षत्रिय-श्रेणीमें प्रविष्ट होना चाहता है, जब 'वारियर' अपनेसे अंबो श्रेणीके योग्य म होता हुआ 'सीनेटर' या 'गाडियन' अर्थात् माहण-श्रेणीयें आग चाहता है, जब एक ही व्यक्ति सबके काम करना चाहता है, तब समाजमें दुर्व्यक्था फैल जाती है। किसी भी राज्यमें सुशासन होनेके लिय आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंको अगने-अगने धर्ममें हो लगाया जाय, और अव्यवस्था न होने वी जाय।"

वर्ण-व्यवस्थाके रूपमें आर्य-संस्कृतिने समाजिह आध्यात्मिक-दिशाकी तरफ़ विकसित होनेके एक महान् सिद्धान्तका आविष्कार किया था। हम इस सिद्धान्तको किस हदतक कियाने परिमत कर सकते हैं—-इसका निर्णय जस वर्ग-व्यवस्थाको देखकर करना न्याय-संगत नहीं जो आजकल हमारे समाजवें प्रचलित हैं। यह वर्ण-व्यवस्था नहीं, वर्ण-व्यवस्थाका कुत्सित रूप है, यह यह भव्य शवन नहीं जिसका आर्य-संस्कृतिने निर्माण किया था, यह उस भवनका खंडहर हैं। हमें नामों से फिसी प्रकारका आग्रह नहीं, ये नाम रखे जांय, कोई दूसरे नाम एख किये जांय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वर्ण-व्यवस्थाके आधार में आर्थ-संस्कृतिके जो सजीव तत्त्व काम कर रहे है वे ही मानव-समाजकी समस्याओंका यथार्थ और अन्तिम हल हैं।

## [ ११ ]

# मीतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद

प्रकृतिकी विजय या आत्माकी विजय---

इस पुस्तकमें जगह-जगह हम देख आये हैं कि संसारके विचारकों के जीवनके प्रति दो दृष्टि-कोण रहे हैं—भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद । पित्रचममें भी दोनों तरहके विचारक हुए हैं, पूर्वमें भी, परन्तु पित्रचममें भौतिकवादी विचारकों एवं पूर्वमें अध्यात्मवादी विचारकोंकी संख्या अधिक रही है । अन्य जितने दृष्टि-कोण हैं वे न्यूनाधिक तौरसे इन नोनोंमें समा जाते हैं। आर्य-संस्कृतिमें भौतिक तथा आध्यात्मक दृष्टि-कोणोंका समन्वय रहा है, परन्तु क्योंकि इसमे भौतिक-जगत्कों आध्यात्मक-तत्त्वका अनुगामी माना गया है, साधन माना गया है, मुख्य तत्त्व प्रकृति नहीं आत्मा माना गया है, अतः यह संस्कृति कोरी आध्यात्मक न होती हुई भी अध्यात्मवादके अन्दर ही समा जाती है।

भौतिकवादी विचारकोंकी दृष्टिमें उन्नतिका अर्थ प्रकृतिपर विजय पाना है। पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब मोटर और विमान चलने लगे हैं; पहले मट्टी का दिया जलता था, अब बिजली जलने लगी हैं; पहले जिन बातोंके लिये महीनों लग जाने थे अब उनके लिये बटन यवाना काफ़ी है। नयी-नयी मशीनोंके जरिये मनुष्य प्रकृतिका स्वामी वनता जा रहा है।

अध्यात्मवावी विचारकोंकी दृष्टिमें उछितका अर्थ प्रकृतिकी नहीं, आत्माकी विजय पाना है। सनुष्य काम, क्रोथ, लोभ, मोहक सामने क्षण-क्षण अपनेको निर्वल पा रहा है। इन मनोवेगोंने उसे पागल बना रखा है। सनुष्यने मोटर बना ली, हवाई जहां क्षे उड़ने लगा, विजलीसे काम लेने लगा, एक सेकंडमें जहां चाहे वहां अपनी बात पहुंचाने लगा, मशीनके जिए प्रकृतिका स्वामी बन गया, परन्तु अगर मोटरपर चढ़- कर वह दूसरेको लूटने लगा, हवाई जहां जपर चढ़कर निहत्थोंपर बम वरसाने लगा, मशीनके जिएये आग उगलने लगा, प्रकृतिपर विजय पाकर संसारको भस्म करने लगा, तो यह विजय किस कामकी?

आर्य-लंस्फृतिने इस विचारको खूव सथा था। छान्दोग्य-उपनिषत् (७-१) में एक कथा आती है। नारव सनत्कुमार ऋषिके पास गया और कहने लगा—भगवन् ! मैंने इनियांका सब-कुछ पढ़ डाला, चारों वेद, विज्ञान, नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या—कुछ नहीं छोड़ा, परन्तु मेरे आत्माको शांति नहीं मिली। में 'मन्त्रवित्' हो गया हूं, 'आत्मवित्' नहीं हुआ! प्रकृतिका ज्ञान मंत्र-ज्ञान है, अपना ज्ञान आत्म-ज्ञान है। भगवन्, मैंने सुना हं—'तरित शोकं आत्मवित्'—जो 'आत्म-सन्व'को जान जाता है, 'शात्मवित्' हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है, मुझे आत्माका उपयेश्व दीजियं। कठ-उपनिषत्में नचिकेताकी कथाका उल्लेख हैं। उसे कहा गया—तू हाथी-धोड़े, संसारके ऐश्वर्यं, भोग-विलास, प्रकृतिपर शासन, जो-कुछ चाहे मांग, आत्मज्ञान वड़ा कठिन है, इसे मत मांग। नचिकेता आजकलका युवक नहीं था, उसने आर्य-लंस्कृतिकें जन्म लिया था। यह कहता है, भौतिक वासनाएं तो एक जन्म क्या, सैकड़ों

जन्म लेते जांच तब भी नहीं भिडतीं, जात्म-तत्त्वके दर्शन कर लेनेपर शीतिक-जगत् स्वयं हाथ जोड़कर एड़ा हो जाता है। भगवन्, मुझे आत्माका उपदेश दीलिये। बृहदारण्यक उपनिषद् (४-५) में याज्ञवरक्य तथा भैत्रेयी का संवाद आला है। याजनस्वय जब वानप्रस्थी होने लगे, तब उन्होंने अपनी भाषी मैत्रेयीको कहा-लो, तुन्हें कुछ सम्पत्ति देता चलं। भेत्रेयी पूछने लगी--'यज्ञ म इयं सर्वा पृथिवी वित्तन पूर्णा स्थात् स्थामहं तेनामृता'-अगर सारी पृथिवीके भोगके पदार्थ भूझे भिल जांय, तो गेरे आत्माको जांति भिल जायगी गा नहीं ? याज्ञबल्ययने कहा--'नेति-नेति । यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाजास्ति वित्तेन'-संसारके प्राकृतिक साधनोंके मिलनेरी तुझे आत्मिक वांति प्राप्त नहीं होगी, हां, उपकरण अर्थात् साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंका जीवन जितना सुखी हो सकता है, उतनी सुखी तू जरूर हो जायगी। मैत्रेयी कहने लगी-'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्'—जिस वस्तुके प्राप्त करनेसे भेरे आत्माको चिरस्थायी ज्ञांति न मिले उसके पीछे दौडकर में क्या करूंगी, मुझे तो 'आत्म-तत्व' का ही उपदेश दीजिये।

आर्य-संस्कृति श्रोतिक उन्नतिको जानती ही नहीं थी, यह बात नहीं। जीवनके मार्गपर चलते हुए एक स्थान आ जाता है जहां रास्ता वो दिशाओं की तरफ़ फूट निकलता है। एक दिशा भौतिकवादकी तरफ़ ले जाती है, दूसरी अध्यात्मवादकी तरफ़ । भौतिकवादकी तरफ़, प्रकृतिपर विजय पानेकी तरफ़ जो रास्ता जाता हे, यह प्रेय-मार्ग है, प्यारा रास्ता है, प्योंकि वह दिलको लुभानेवाला है। अध्यात्मवादकी तरफ़, आत्माकी विजय पानेकी तरफ़ जो रास्ता जाता है, वह श्रेय-मार्ग है, शुक्-शुक्कों कठिन भले ही प्रतीत हो, अन्तमें मनुष्यका

भला, उसका थव उद्योगें है। भौतिकवादको आर्य-संस्कृतिने प्रेय-मार्ग. 'अपरा-विद्या' कहा है, अध्यात्मवादको श्रेय-मार्ग, 'परा-विद्या' कहा है । दोनों मार्ग आर्य-संस्कृतिके लिये परिचित मार्ग ये--'हे विद्ये वेदितच्ये परा च अपरा च'--परन्तु अपरा पराके लिये हैं, जेय श्रेयके लिये हैं, भौतिक अध्यात्मके लिये है, मनुष्यका अन्तिम भला, उसे वास्तविक ज्ञांति परासे, श्रयसे, अध्यात्मसे मिल सकती है-यह आर्य-संस्कृतिका सोचा-समझा हुआ निष्कर्ष था । आर्य-संस्कृति भौतिकवादको जानती थी, अपरा-विद्यासे परिचित थी, प्रेय-मार्ग उसके लिये कोई नवा मार्ग नहीं था, उसे मालूम था कि इस मार्गपर चलनसे संसारके भोग विलते हैं, एक्वर्य मिलते हैं, प्रकृतिपर विजय पाया जाता है, परन्तु वह इस मार्गपर उतना ही चली थी जितना पराके लिये, श्रेयके लिये, अध्यात्मके लिये, 'आत्म-तत्त्व'के विकासके लिये आवश्यक था। आज हम बतहाशा प्रकृतिपर विजय पानेके मार्गपर भागे चले जा रहे हैं। किसलिये? आर्य-संस्कृतिके विचारक भी इस मार्गपर वतहाशा भाग सकते थे, उन्होंने जीवनकी यात्रा वर्तमान युगसे तो बहुत पहले शुरू की थी। उन्होंने जान-बूझकर इस सार्गको छोड़ा था, यह जानते हुए छोड़ा था कि इस सार्ग पर चलें तो मनव्य प्रकृतिका राजा तो बन सकता है, जो चाहे प्रकृतिके पेडमेंसे निकाल सकता है, परन्तु आत्माका दरिद्र हो जाता है। आखिर, कितलिये प्रकृतिके पेटको चीरते ही चले जांय, कित उद्देश्यके लिये ? आज प्रकृतिके पेटको चौरकर मनुष्यने एटम बम निकाला, हाईड्रोजन बम निकाला । बुरी चीजें निकालीं, अणुजनितके प्रयोगसे अच्छी बस्तुएं भी निकल सकती हैं। जो अञ्जी वस्तुएं निकलेंगी उनसे मनुष्यको आराम मिलेगा, उसका समय बचेगा, वह अपने समवको प्रकृतिके और अधिक गहरे अध्ययनमें लगायेगा. और अधिक आरामकी चीजें निकालेगा, याजवल्स्पके शब्दोंमें वह मोतिक उपकरणोंसे, साधनोंसे सम्पन्न हो जायगा, परन्तु आत्मिक-शिवत उसे तथ भी नहीं निलेगी । आर्य-संस्कृतिके विचारक जानते थे कि अगर वे इस मार्गपर चलते तो वे भी यह सब-कृष्ठ कर सकते थे, परन्तु उन्होंने इस मार्गको छोड़ दिया, यह घोषणा करके छोड़ा कि यह मार्ग बहुत प्यारा मार्ग है, लुभावना मार्ग है, परन्तु इस मार्गपर चलकर मनुष्य मनुष्य नहीं वन सकता, आत्म-सत्त्वका विकास नहीं कर सकता, जिस शाक्वत-शांति और चिर-सुखको पानेके लिये वह अमादिकालसे मटक रहा है उसे नहीं पा सकता।

अस्ली वस्तु क्या है ? मनुष्य प्रकृतिके पेटमें घुसकर उसमेंसे अच्छा-वुरा जो-कृछ है उसे बाहर निकाल लाये, उसका हिमालय-जितना एक बड़ा ढेर खड़ा कर दे, जारों तरफ़ भोगके उपकरण इकट्ठे करके उनके बीचमें खड़ा होकर अपनी बाह-वाह करे—यह अस्ल वस्तु है, या आत्म-तस्वको समझना, से क्या हूं, किधरसे आया हूं, किधर जाना है, यह संसार मेरा लक्ष्य हे या लक्ष्यकी तरफ़ जानेका साधन, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्यको पानेका सही रास्ता क्या है—यह अस्ल वस्तु है ? आर्थ-संस्कृतिने प्रकृतिपर विजय पाना ठीक है, परन्तु प्रकृतिपर ही विजय पाते चले जाना, और सब-कृष्ट भूल जाना, गलत रास्ता है। सही रास्ता, आत्माको लक्ष्यतक पहुंचानेका रास्ता, प्रकृतिका नहीं आत्माकी विजय पाना है।

आत्मापर विजय पानेका वया उपाय है ? आर्थ-विचारकोंका कथन था कि पांच कसौटियोंपर खरा उत्तरनेपर आत्म-तत्त्व विकासके मार्ग पर चल पड़ता है। इन पांचकी साधना आत्माकी साधना है, इन पांचोंको जीवनमें उतार लेना अध्यात्मवाद है, इनसे उन्हा चलना भीतिकवाद है। वे पांच न्या हैं ? आंहमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मवर्ध और अपरिग्रह—में पांच ने चड़ानें हें जो आर्ध-अन्धास्नवादकी नींबदते अचल और दृढ़ बनाती हैं। इन चट्टानोंको आधार बनाकर किस व्यक्ति, जिस समाज और जिस देशके जीवनव्यी अवनका निर्साण होगा वह अडिंग होगा, उसे किसी तरहका भुनाल अनने लक्ष्यकी तरफ जानेसे रोक नहीं संकेगा। व्यक्ति तथा समाजका जीवन इन्हीं पांच तत्वोंमें बंधकर ठीक दिशाकी तरफ़ जाता है, जहां हय इन तत्त्वोंमेंसे किसी एकको भी छोड़ते हैं वहीं हम व्यक्ति, समाज, देशको फिसलता देखते हैं। अध्यात्मवादके लिये ये तस्व अटल सत्य हैं, भौतिकवाद इनमें डूबता-उबरता रहता है, कभी हां करता है, कभी ना करता है। हां-नां क्यों करता है, कठोर-नां ही क्यों नहीं कर देता ? क्योंकि जो सचाई है वह वरवस अपनेको जाहिर करती है, प्रकाश सदियों के घोरतम अन्धकारको घोरकर निकल आना चाहता है। 'हिरण्मयेन पात्रेण सराम्यापिहितं सुक्षम्'--सचाईका मृंह बाहरकी चमक-दमकसे छिपा हुआ है, परन्तु बादल कबतक सुर्यको ढांक सकते हैं, सुर्यकी किरणें घनघोर घटाओंको छिन्न-छिन्न कर देती हैं, और भौतिकवादके कमज़ोर पर्वेक पीछेसे भी अध्यात्मयाहकी किरणें फुटने लगती हैं, इसलिये भौतिकवाद भी उन अध्यात्म-तत्त्वोंसे निपट इनकार नहीं कर सफता।

### अहिंसा--

आत्म-तस्वके खरा उतरनकी सबसे पहली कसौदी 'अहिसा' है। प्रकृतिमें हम क्या देखते हैं? बज़ा छोटेको खा रहा है, वलवान् कमजोर को जीने नहीं देता। पौधोंमें, पशु-पक्षियोंमें यही नियम काम कर रहा है। वर्तमान विचारक इसे 'स्ट्रगल फ़ॉर एग्जिस्टेन्स' (Struggle for

existence) कहते हैं, भारतके प्राचीन ग्रंथोंगें इसे मत्स्य-न्याय कहा गया है। 'यत्स्यन्यायाभिक्षतं जगत'—संसारमें मत्स्य-ग्याय चल रहा है, बड़ी मछली छोटीको निगल जाती है, जो बड़ी मछली निगलती है उसे फिर उससे बड़ी मछली हड़प जाती है। टैनीसन एक महान् कवि हुआ है । उसने प्रकृतिका वर्णन करते हुए उसे एक ऐसे दानवके रूपमें देखा है जिसके दांत और पंजे ख़नसे लथपथ है--वह कहता है--Nature red in tooth and claw-प्रकृति जिसके दांत और पंजे लाल हो रहे है। भौतिकवादका कहना है कि जो प्रकृतिका नियम है वही मनुष्यका नियम है। प्रकृति जब वामजोरको जीने नहीं देती तो मनध्य कमजीरको वयों जीने दे। इसी सिद्धान्तसे युद्धके विचारने जन्म लिया है। शवितशाली मनुष्यको, शवितशाली समाजको, शक्तिशाली राष्ट्रको ही जीनेका हक है, कमजोरको नहीं । इसीलिये जो राष्ट्र अनितज्ञाली हैं वे कमजोर राष्ट्रोंको पद-दलित करनेके लिये निकल पड़ते हैं। कोई समय था जब शांतिसे घर बैठे लोगोंको कोई चैनसे नहीं जीने देता था। जिसके जीमें आया, जो फौजें खड़ी कर सका, वह विश्व-विजयका नारा उड़ाता हुआ निकल पड़ा, संसारमें ववंडर खडा करके घर लोट आया। जर्मन-जाति का विश्वास था कि थह जाति विश्वका शासन करनेके लिये उत्पन्न हुई है। केवल इस विञ्वासके कारण जर्मनीमें ऐसे साहित्यका निर्माण हुआ जिसमें गुद्धको प्रकृतिकी अनिवार्थ मांग कहा गया, वो भयंकर युद्ध हुए, करोड़ीका खुन बहा, और मानव-समाज आज भी अभी सोचमें ही पड़ा हुआ है कि तीसरा विश्वस्थापी युद्ध करे, या न करे। इसी सिद्धान्तको आधार बनाकर अंग्रेजोंने अपने साम्माज्यवादके विचारको खडा किया। आर्य-संरक्तिकी आन्यारिमक विदार धाराने इस दिशामें प्रकृतिको अपदा

वय-प्रदर्शक कभी नहीं भाना । वया पीचे, पशु-पत्नी, मछलियां, कीट-पतंत भानवये जीवनकी दिवाका निर्धारण करेंगे ? क्या मनव्य पज्ञ है ? मानव-जन्म आगे बहुनेके लिये है, कीड़े-महोंड़ोंको अपना आदर्भ वनाकर उनकी तरफ़ लौटनेके लिये नहीं । इसलिये आर्य-संस्कृतिने भनव्यको पत्र मानतेने इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त नियम वहीं होता है जो सार्वत्रिक वन सके, व्यापक वन सके। अगर मत्स्य-न्याय ही नियम है, अगर बड़ेने छोटेको खा ही जाना है, तो प्रदन होता है, कीन ग्रहा है, कीन छोटा है ? बड़ा-छोटा, दाख्यान्-कमजोर, सापेक्षिक शब्द हैं। जिसे हम बड़ा कहते हैं वह बिसी एककी दृष्टिसे बड़ा है, किसी बूतरेकी बुव्दिस छोटा है। जिसे हम बजवान कहते हैं वह भी किसी दूसरेकी दर्फिटसे कमजोर है। भगर बड़ा ही जीयेगा, छोटा नहीं, बरुचान ही जीएंगा, कमजोर नहीं, तद तो संसारमें केवल कोई एक ही जी सकेगा, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बलवान होगा। सब राष्ट्रोंमें बलवाली राष्ट्र एक होगा, उस राष्ट्रमें भी बलबाली व्यक्ति एक होगा ! तब क्या सब राष्ट्र उस एक राष्ट्रके किये, और वह सम्पूर्ण राष्ट्र उस एक व्यक्तिके लिये सनाप्त हो जायगा ? संसारमें इस अन्धे, जड़, भौतिकवादी दृष्ट-कोणके लिये प्रयत्न होते रहे, कोशिकों होती रही कि एक राष्ट्र राज राष्ट्रोंको दवा हो, और उस एक राष्ट्रमें एक व्यक्ति सारे राष्ट्रको दवाकर रहो। परन्तु ये कोशिशें कामयाव नहीं हुई, अगर कुछ देरतक हुई भी तो अट-से अतिकिया हुई, और मछलियों और पशुओंका नियम मनुष्य-सभाजमें चलकर भी न चला। समय था जब राजा-महाराजा होते थे, हमारे देखते-देखते वह समय चला गया, जो रह गया, वह चला जायगा। लिक्टेटरोंका समय आया, वह भी जा रहा है, नहीं गया तो जला जायगा। भौतिक-तत्त्व अध्यात्म-तत्त्वके

वकट होनेका साधन है, गाव्यम है। भौतिकवार प्रकट होगा, हथ कुछ देरतक उसमें टिपांगे, उसीको सह-कुछ सथक्षेगे, परन्त पर्नोकि आत्म-तत्त्व भौतिकके विमा अपनेको प्रकट ही वहीं कर मकता इसलिये भौतिक तभीलक टिकेगा अवतक आत्म-तत्व उस स्तरसे आगे नहीं निकल जायगा। जहां आत्म-तत्व आगे निकला वहीं भौतिकवाद वेजान मट्टीके ढेलेकी तरह गिर जायगा। इसमें अपनी चयक नहीं, अध्यात्मवादकी चामक-से यह चमकता है, उसके जीवनसे यह जीता, उसके प्राणसे अनुप्राणित होता है। हिंसा आत्माका नियम नहीं, जड़ प्रकृतिका नियम है, आत्म-तत्त्रका नियम अहिंसा है। किसी प्राणीको मारकर या जाना—यह तो हिसाफा बहुत मोटा, स्थूल रूप है। आर्य-संस्कृतिके ऊंचे अर्थोमें नानात्व-भावना, भेद-बुद्धि, वह बुद्धि जिसरो हम संसारमें जीनेका अपना ही अधिकार समझते हैं, दूसरोंका नहीं, जिससे हमने मानव-समाजको पारिस्परिक द्वेष और कलहका अखाड़ा बना रखा है, हम जीयेंगे, दूसरे को नहीं जीने देंगे—यह भावना हिंसा है। हम जीयें, और दूसरोंको भी जीने दें, जरूरत पड़े तो दूसरोंके जीवनके जिये अपने जीवनकी आहति दे दें—यह ऑहंसा है। अपने लिये दूसरोंको वलि चढ़ा देना अन्धी वकृतिका नियम है, बछलियों-कोड़ों-मकोड़ोंका नियम है, जड़ भौतिक-वादका नियम है ; दुसरोंके लिये अपनेको वलिदान चढ़ा हैना आत्म-तत्त्वके विकासका नियम है, मत्ष्यका नियम है, नेतन अध्यात्म-वाहका नियम है । प्रकृतिकी हिसा उस प्रतिक्रियाको जगानेके लिये है जिसके द्वारा प्रकृतिसे भिन्न यह दैवीय मानव अहिसारे तत्त्वमें ही अपनी पूर्णताको पा सकता है।

म्या यह आध्यात्मिक सचाई संसारमें अपनेको बार-बार प्रकट नहीं करती ? क्या दूसरोंके लिये अपनेको कुर्जान कर देनेवालोंको

तृतियाँ जिन्दा नहीं कहती ? यत्रा हिंसा, चिल्ला-चिल्लाकर, 'अहिसा ही सत्य है--अहिंसा ही सत्य हैं का नारा नहीं लगाती ? वया आईस्ट को सलीपर चढ़ा वेनेके याव मानव-समाजने उसकी पूजा करके अपने पापका सवियोंतक पश्चात्ताप नहीं किया? क्या बूनोको जिन्दा जला देनेवालोंने उसके वृत खड़े करके उसकी पूजा नहीं की ? क्या दयानन्द ने अपनेको जहर देनेवालेकी जान बनाकर गरते-मरते अपनेको अमर नहीं बना लिया ? क्या गांधी ऑहसाके अमर सत्यकी साधनामें अपने प्राण न्योछावर फरके मनुष्योंसे देवताओंकी श्रेणीमें नहीं चला गया। हम फितने ही जोरदार अन्दोंमें हिसाका प्रतिपादन करें, इसे प्रकृतिमें देखें, मनुष्य-समाजमें देखें, परन्तु सारा-का-सारा सुष्टिका प्रवाह हिसासे निकलकर अहिंसाकी तरफ़ जा रहा है, अनेकतासे निकलकर एकताकी तरफ़ जा रहा है, विवमतासे निकलकर समताकी तरफ़ जा रहा है, पारस्परिक द्वेष-कलह-लड़ाई-झगड़ेंसे निकलकर श्रेम-शांति-बन्धत्वके लिये चील रहा है, चिल्ला रहा है, इनके लिये तरस रहा है। क्या यह सब-जुछ होते हुए भी कोई कह सकता है कि सुध्टका मूल-तत्त्व अहिंसा नहीं, हिंसा है, अध्यात्म नहीं, भौतिक है ? प्रकृतिका नाम लेनेवाले भी आंखें खोलकर प्रकृतिका अध्ययन नहीं करते क्योंकि वहां भी, जहां हिंसा दीखती है, वहां ओटमें अहिंसा बैठी हिंसापर दो दक आंसू बहा रही होती है।

आंह्साके इसी तत्त्वको आधार बनाकर महात्मा गांधीने एक विचित्र प्रकारकी बिचार-धाराको जन्म दिया। उनका कहना था कि जब हम छड़ते-सगड़ते हैं तब एक बातको मूल जाते हैं। बुराई अलग चीज है, और बुराई करनेवाला व्यक्ति, वेश या जाति अलग चीज है। हमें बुराईका विरोध करना है, बुराई करनेवालेका नहीं।

बुराई करनेवाला तभीतक बुरा है जबतक वह बुराईको नहीं छोड़ता, उसे छोड़ते ही वह भला हो जाता है। इस दृष्टिसे नुराई करनेवाले से प्रेम करते हुए भी हम उसकी बुराईसे लड़ सकते हैं। इस प्रकारकी लड़ाईमें हेव-भावना नहीं उत्पन्न होती। संसारकी समस्याएं ईर्षा-हेवकी समस्याएं हैं। हम लड़ते हुए ईर्षा-द्वेषके आवेशमें आ जाते हैं। अगर हम बुराई और बुराई करनेवालेको अलग-अलग देखने लगें तो ईर्जा-हेष-घुणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ईर्षा-द्वेष-घुणा मनके आवेग हैं। आवेग को देखकर आवेग बढ़ता है। दूसरेके बढ़ते कोधको देखकर हमारा कोध बढता है, इसरा ज्ञान्त होता जाय, और हमारा कोध बढ़ता जाय--ऐसा नहीं होता। इसलिये कोधका मुकाबिला शांतिसे, घृणाका मुका-बिला प्रेमसे करना कोध और घुणाके वेगको काट देनेका सही रास्ता है। अंग्रेजोंके साथ लड़नेमें महात्मा गांधीने इसी विचार-धाराको कियात्मक रूप दिया । उनका कहना था, अंग्रेज ब्रे नहीं, उनसे हमें घुणा नहीं, उनकी ज्ञोषण-नीतिसे हमें लड़ना है, हम अंग्रेज-जातिके प्रति प्रेम रखते हुए भी उनकी नीतिके प्रति विद्रोहका झंडा खड़ा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने किया भी। इसीका परिणाम है कि १५० सालतक भारतका शोषण करनेके वाद आज जब अंग्रेज भारतको छोड़कर चले गये हैं तब भी पीछे कट्ताका अञ्च नहीं विखाई देता । आर्य-संस्कृतिके मुल-तत्त्व अहिंसाको व्यक्ति, देश तथा जातिके जीवनमें जिस प्रणालीहारा घटाया जा सकता है उसका नाम महात्मा गांधीने 'ऑहंसात्मक असहयोग' रखा था । भारतकी स्वतंत्रताकी लड़ाईका अन्तिम अध्याय महात्मा गांधी ने लिखा, और इसका शीर्षक है--'अहिंसाद्वारा हिंसापर विजय'! आजतक संसार हिंसाका उत्तर हिंसा ही समझता रहा है, परन्तु आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है--'अकोघेन जमेत् कोघं असाघं सावना जयेत्'—कोधसे कोध वढ़ता है, घृणासे घृणा वढ़ती है, हिसासे हिसा बढ़ती है। आक्चर्य इसी वातका है कि यह सब आंखोंके सामने देखकर भी संसार इसी मार्गपर बढ़ता चला जा रहा है।

#### सत्य---

आत्माके विकासका दूसरा तत्त्व 'सत्य' है। जैसे संसारमें जारों तरफ़ फैली हिंसाके बीचमें गहिंसा अपना सिर ऊंचा किये खड़ी है, वैसे चारों तरफ़ फैल रहे अनुतर्मेंसे सत्य ऊंचा सिर किये खड़ा है। अहिंसा तथा सत्यमें एक भेव हैं। अहिंसाके विरोधमें तो भीतिकवादी युगमें आवाज सनाई देती हैं, सत्यके विरोधमें भौतिकयाद भी कुछ कहनेका साहस नहीं करता। इसका कारण पया है ? इसका कारण यह है कि सत्य तो आत्म-तत्त्वका ही शृद्ध रूप है। आत्म-तत्त्व प्रशृतिमें उलझा रहता है, जब यह उस उलझनमेरी निकल आता है, तब यह सत्य-स्वरूप हो जाता है। वेदने कहा है--'तत्त्वं पूषन् अपाचृण् सत्यधर्माय दुष्टये'--सत्यकी भावनामें आत्म-तत्त्वका अधिक-से-अधिक प्रकाश है, आत्म-तत्त्व को निकट-से-निकट देखना सत्यको देखना है। 'ऋतं च सत्यं चाभीद्वाल-पसोऽध्यजायत'--- उस तपोमय आत्म-तरवसे पहले-पहल ऋत तथा सत्य जल्पन्न हुए। ऐसी हालतमें भौतिकवाद श्री इस आध्यात्मिक-तत्त्वसे इतना सहसा रहता है कि सत्यके विरुद्ध कुछ कहनेका साहस नहीं कर सकता । परन्तु वह भौतिकवाद ही क्या जो आध्यात्मिक-तत्त्वके आगे पंदा खड़ा न कर दे। इसका काम ही अध्यात्मका आवरण करना, उसे इक देना है। यही कारण है कि भौतिकवाद सत्यकी दृहाई देता हुआ भी असत्यकी तरफ़---मूठकी तरफ़ लपकता है । भौतिक-वादी-जीवन, असत्यको आधार बनानेका प्रयत्न करता है । कृत्रिमता

क्या है? जो जैसा हो वह वैसा न दीले। आजके जीवनमें यही कृतिमता चारों तरफ़ छा रही है। अपनी अस्लीमत कोई चाहिर नहीं होने देना चाहता । दूसरोंका सून पीनेवाला यह चाहता है कि सब उसे दयाल कहें, पद-पदार जूठ बोलनेवाला यह बाहता है कि लोग उसे सच्वा और ईमानदार कहें, चोर और व्यक्तिवारी भी अपने को सत्प्रक और सवाचारी कहलानेका दंभ रचता है--यह सब छुत्रिम जीवन इसीलिय तो चल रहा है कि हम सत्यका नाम लेते हैं, परन्तु असत्यका आचरण करते हैं । हमारा आभ्यन्तर तथा वाह्य जीवन अलग-अलग है। हम जैसे हैं वैसे नहीं प्रकट होना चाहते। अगर कोई हमें पलट-कर रख दे, अन्वरका बाहर रख दे, हमारे भीतरवे इतना गंद निकले कि हम अपनेपनसे ही इन्कार कर दें। हमारी 'प्राइवेट लाइफ़' कुछ और है, 'पब्लिक लाइफ़' कुछ और । हम समझते हैं कि 'प्राइवेट' में हम जो चाहें करें, उसमें हमें पूछनेवाला कोई न हो । व्यक्तिको छोड़ दें, समिष्टमें हम क्या देखते हैं ? जैसे व्यक्ति अपनी अस्लीयतको छिपाना चाहता है, वैसे समाज और देश अपनी अस्लीयतको प्रकट होने देना नहीं चाहते । राजनीति वह विज्ञान है जिसमें जूठ बोलना एक कलाका रूप घारण कर गया है। राजनीतिज्ञ अपने मनकी बात वाणीमें ओर वाणीकी वात कियामें नहीं आने देता, वह जो करता है उसे कहता नहीं, जो कहता है उसे न करता है, न सोचता है। यह सब क्यों होता है ? इसलिये होता है क्योंकि भौतिकवाद सत्यका नाम तो हे होता है, नाम होनेके बाद वह इस आध्यात्मिक-तत्त्वको भूछ जाना चाहता है । परन्तु सत्यको कैसे भूका जा सकता है ? रात्य तो सूर्व है, सूर्यपर कवतक पर्दा पड़ा रह सकता है ? संसारमें जूठ भी चलता है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु जूठ कबतक चलता है ? झूठ तबतक चलता है जबतक शूठको बुनियां सत्य समझतो है। जहां पता चला कि यह घूठ है वहां क्या वह एक क्षण भी दिवला है ? कोटा क्षिका याजारमें तभीतक चलता है जवतक लोग उसे खरा समझते हैं। यह पता लगते ही कि यह कोटा है कोई उसे धूतातक नहीं। आत्म-तल्यका प्रकृतिमें उल्झकर अनृतमें, झूठमें, भिष्यामें उल्झ जाना भौतिकवाद है, उसमेंसे निकलकर—'अनृतात्सत्य-मृपैति'—अनृतसे सत्यकी तरफ़, भिष्यासे यथार्थकी तरफ़ मुड़ जाना अध्यात्मवाद है।

भौतिक-जगत्में जो स्थान प्रकाशका है, आध्यात्मिक-जगत्में बही स्थान सत्यका है। प्रकाशको ढका जा सकता है परन्तु उसकी किरणें फुट-फुटकर निकलती हैं। सत्यकों भी ढका जा सकता है, परन्तू प्रकाशकी तरह सत्य भी फुट-फुटफर निकलता है। सत्य ही आत्म-तत्त्व है, आत्म-अनात्मका झगड़ा सत्य-अनृतका झगड़ा है, अंधेरे-उजेलेका झगड़ा है। प्रकाश भौतिक है, वह बुझ सकता है, परन्तु सत्य अभौतिक है, आध्या-त्मिक है, वह ढफ भले ही जाय, भिटता कभी नहीं है। तभी असत्यके घटाटोप खड़ा कर देनेपर भी सत्य उसमेंसे झांका करता है। भया हम अपने जीवनमें नहीं देखते कि हर वातमें दूध-का-दूध और पानी-का-पानी ज्ञलक उठता है। जैसे प्रवाजका स्वरूप अपनेको प्रवाशित करना है, वंक्षे सत्य हर सभय अपनेको प्रकाशित करनेके मार्गपर जा रहा है। रकावटें आती हैं, इसे ढँकनेके लिये प्रकृति अपने आवरण फेंकती है, परन्तु सत्य उन सबको ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ा जाता है। 'सत्यभेव जयते नान्तम्' का घोष करनेवालोंने योही कोई बात नहीं कह दी थी, उन्होंने एक अभर और अटल तत्त्वकी घोषणा की थी। अस्तिस....

अव्यात्मवादकी तीरारी परखका नाम 'अस्तेय' है। भौतिकवाद

प्रकृतिती परे, और प्रकृतिमें भी भोग-ऐंडवर्षसे परे क्छ वहीं देखता । रांसारके शोग-ऐइनर्य पैतिसे मिलते हैं, अतः उसके लिये पेसा परमेहनर है। पैसेका किसी तरहसे अपने पास ढर लगा लेवा--यह भोतिकवादका दर्शन है, शास्त्र है, सब-कछ हैं। पैसा एक जगह जमा हो जाता है तो दूसरी जगह खाली हो जाती है, अमीर-गरीवकी समस्या उठ खड़ी होती है। आज लाखों हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो सम्पत्ति है उसका क्या करें, करोड़ों हैं जिनके पास गरपेट खानेको भी नहीं। पैसा सब-कुछ है, इसलिये पैसेके लिये सब पागल किरते हैं, हरेक अपने-अपने वायरेमें गठकतरा, चोर, डाक् और लुटेरा है। डाक्टर वढ़ रहे हैं, डाक्टरों के साथ बीमारी बढ़ रही है; वकील बढ़ रहे हैं, बकीलोंके साथ मुकतमे-बाजी वढ़ रही है; पुलिस वढ़ रही है, पुलिसके साथ अपराध बढ़ रहे है; हरेफका हाथ अपनी जेवमें नहीं, दूसरेकी जेव में है। हरेक ठग है, और हरेक ठमा जा रहा है। जीवनकी जो दिशा व्यक्तिकी है, वही समाजकी है। बड़े-बड़े देश, बड़ी-बड़ी जातियां एक इसरेसे छीना-क्षपटीमें पड़ी हुई हैं। जब बाकायवा लूटा जा सकता था तब लूटती थीं, जब लूटनेका अर्थ कुछ चुरा समझा जाने लगा तब लूटनेको 'राज करना' कहने लगीं, जब दूसरेपर राज करना भी बुरा समझा जाने लगा तब राज्यका विस्तार करनेके स्थानमें वे अपने 'प्रशायका क्षेत्र' चिस्तृत फरने लगीं। अपना जी-फुछ है उससे संतुष्ट न होकर दूसरेके पास जो कुछ है, उसे हर उपाय से हड़प लेनेकी प्रवृत्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति है, इसे आर्य-संस्कृतियें स्तेव, चोरी कहा गया है। आर्थ-संस्कृतिके विचारकोंका कहना या कि घोतिक-वाद टिक नहीं सकता, जिस क्षण यह पांच गड़ानेकी कोशिश करता है उसी क्षण इसीमेंसे प्रतिकिया उत्पत्न होकर इसका नाज कर

वेती है। भौतिकवाद एक परस्पर-विरोधी विचार है। क्या हब देख नहीं रहे कि भौतिकवादके पैसेके विचारने पंजीवादको जन्म दिया, और पंजीवादने ही अपनेको समाप्त कर देनेवाले समाजवादको जन्म दे दिया । पृंजीवादके पेटमेंसे समाजवादका जन्म हे लेगा शिद्ध करता है कि यथार्थ सत्य भौतिकवाद नहीं, अध्यात्मवाद है। सगता आध्यात्मिक राचाई है। आर्य-संस्कृति विषमताका नहीं, समताका पाठ पढ़ाती है। भोतिकवादी संस्कृति जगह-जगह देखती है, कौन वस्त् भेरी नहीं तेरी है, जो तेरी है उसे किस तरह मेरी बनाया जाय; आध्या-त्मिक संस्कृति जगह-जगह देखती है, कौन वस्तु तेरी है मेरी नहीं, जो भेरी नहीं उसे किस तरह तेरी बनाया जाय! इसीका नाम अस्तेय है। आज हम दूसरेकी वस्तुपर अधिकार जमानेके मंसूबे बांधते हैं, दूसरे की मेहनत-मजदूरीको मुफ़्तमें या सस्तेनें लेना चाहते हैं--यह चोरी है। दुकानदार खरा पैसा लेकर लोटा माल देना चाहता है, अहलकार रिक्वत लेकर इन्साफ़ बेचना चाहता है, धर्म-गुरु शिष्पोंसे दान-दक्षिणा लेकर उन्हें निरा बेंबकुफ़ रखना चाहता है—यह सब चोरी है। इसी प्रकार अगर किसी देशके शासक प्रजासे टेक्स वसुल करके उसका ठीक हिसाब नहीं रखते, उसे ऐशो-आराममें, बड़ी-बड़ी तनस्वाहोंमें और फिज्लहाचीमें जाने देते हैं तो वे भी चोर हैं। चोर कहलाना तो भौतिक-वादी सभ्यतामें भी कोई नहीं चाहता—सब यह चाहते हैं कि चोरी कर लें परन्तु चोर न कहलायें। क्यों न कहलायें? इसलिये क्योंकि हमारी अन्तरात्माकी पुकार है कि विश्वका आधार-भृत तत्त्व स्तेय नहीं, अस्तेय हैं, छीना-रापटी नहीं, लेना-देना है। आवश्यकताओंको बढ़ानेसे ही तो छीना-झपटी चलती है। अस्तेयका बूसरा अर्थ आवश्यक-ताओंको घटाना है। भौतिकवादी संस्कृतिका श्रीगणेश ही आवश्यक- ताओंको बढ़ानेसे होता है। जाबस्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करनेके लिये पदार्थीका उत्पादन होता है, उत्पादनके लिये विभाग हे, विभाग कभी जम बभी विषम होता है, विषम विभाग होगेले पूंजीवाद उत्पन्न हो जाता है—और फिर यह लम्बा-बोड़ा सिलसिला चल पड़ता है जिसमें कल-कारख़ाने, पूंजीवित-गड़दूर, जाहरतले ज्यादा पढ़ा हो जाना—ये सब समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। आवश्यकताओंको बिल्फुल समाप्त भी नहीं किया जा सकता। मनुष्यकी कुछ-न-कुछ आवश्यकताएं तो हर समय बनी ही रहेंगी, परन्तु उस हालतमें, हरेक व्यक्तिकी आवश्यकताएं कम होनेके कारण स्तेयका, छीना-अपटीका वृष्टि-कोण नहीं रहेगा और इन समस्याओंकी जटिलता हट जायगी।

आर्य-संस्कृतिका विचार था कि मेरे पास दूसरेकी कोई बस्तु न रह जाय। इसीकी उन्होंने ऋणका नाम दिया था। ऋण तीन तरहके थे— पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण। रुपये-पैसेकी चोरी तो उनमें कहीं कोई भूलकर होती थी। खाने-पीनेकी चीजें जुटानेमें सब लोग दिन-रात नहीं लगे रहते थे, खाने-पीनेसे ऊंचा भी कोई काम है—इस बातको वे समझते थे, इसलिये सबको भरपूर खानेको निलता था, फिर चोरी कैसे होती? उपनिषत्में अक्वपित कैकय कहते हैं—'न मे स्तेनो जनपदे'—केरे राज्यमें कोई चोर नहीं। आज जब हरेक चोर बना हुआ है, ऐसी घोषणा हमें चींका देती है, परन्तु चोरी तो जीवनके प्रति एक खास दृष्टि-कोणका परिणाम है। अगर आवक्कताओंको पूर्ण करना ही जीवनका लक्ष्य है, और भीतिक आवक्यकताएं ही आवक्यकताएं हैं, तब चोरी और छीना-अपटी नहीं होगी तो क्या होगा? आयोंका दृष्टि-कोण यह नहीं था इसलिये उनके यहां रुपये-पैसेका कोई ऋण नहीं था। पैसेको वे इतना ही समझते थे जितना यह है, इससे स्थादा नहीं, इसलिये

पैसेक लिये जनमें भारानारी नहीं होती थी । चन्द्रगुप्तके समय जब मैगस्थनीज भारत आया तब उसने देखा कि यहां लोग रातको मकानोंभें ताले लगावर नहीं सोते थे। शतको वे दरवाजे खोलकर सोते थे और बांदकी किरणोंके शिवा दूसरा कोई भकानमें नहीं घुसता था। ऋण जीन-से थे ? माता-पिताने हमें जन्म दिया, हमें गहस्थाश्रम द्वारा अपनेसे बेहतर सन्तान संसारमें छोड़ जानी है, इस प्रकार 'पित्-ऋण' चुकाया जाता था ; गरुओंने अपने आध्रमोंमें बैठकर हमें विद्या-दान दिया, हमें वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करके बुसरोंके वच्चोंको भी विद्या-दान देना है, इस प्रकार 'देव-ऋण' चुकाया जाता था; संन्यासियोंने सब-कूछ त्यागकर संसारका भला किया, उसमें हमारा भी भला हुआ, यह हमारे प्रति उनका ऋण है, इस ऋषि-ऋणको अपनी आपुर्ने संन्यासी बनकर चुकाया जाता था। इतना सव-पछ चुकानेके बाद भी हमारे सिर किसीका कोई कर्जा न रहे, इसिलये पांच यज्ञोंकी फल्पना की गई थी। यज्ञका अर्थ है--दान। तीन ऋण थे. तो पांच यज्ञ थे. तीन रास्तोंसे लेते थे. तो पांच रास्तों से देते थे। भौतिकवादमें जीवनका लक्ष्य लेगा-लेना है, अध्यात्मवादमें जीवनका लक्ष्य देना-देना है। आत्माका विकास लेनेमें नहीं देनेमें हैं, जोडने में नहीं छोड़नेयें है। यह ठीक है कि आत्मा प्रकृतिमें इतना बंधा पड़ा है कि उसे प्रकृति-जैसा बन जानेमें, लेनेमें, जोड़नेमें ही आनन्द आता है, परन्तु लेनेके बाद देनेमें, जोड़नेके बाद छोड़नेमें, प्रकृतिमेंसे अवने विषे हुए रूपको निकाल लेनेमें जो आनन्द और मस्ती आती है वह लेने-ही-लेने के आनन्द और मस्तीरे बहुत ऊंची होती है—यही सिद्ध फरता है कि विश्वके विकासका तत्व स्तेय नहीं, अस्तेय है, भौतिक नहीं आध्या-रिमक है।

#### वह्य वर्ष---

अध्यात्मबादका भौण तस्य 'ब्रह्मचर्य' है। भौतिकवाद संसारमें जोपके सिया फुछ नहीं देखता, आर्थ-संस्कृतिका अध्यात्मवाद भोगको त्यागकी तरफ जानेका साधन राममता है। संसारमें भोग है, ऐस्वर्ध है—इसने कौन इनकार कर सकता है, परन्तु क्या कोई भोग अन्ततक टिका है ? विषयोंका स्वभाव आत्माको विषयमेंसे निकाल देना है । अच्छे-से-अच्छा भोजन सुखमें जाकर कुछ देर स्वादिष्ठ प्रतीत होता है, बबाते-बबाते उसका स्वाद चला जाता है, देरतक उसे मृंहमें रखा नहीं जा सकता--शक्कर भी तो देरतव मुंह में पड़ी रहे तो मीठी नहीं रहती। विषयोंका रस क्षणिक हे, देरपा नहीं, इसलिये हमें विषयोंमें भटकनेके स्थानपर विषयोंमेंसे निक-लना सीखन। है, इन्द्रियोंको खुला छोड़ देनेके स्थानपर उन्हें वशमें करना, संयममें रखना सीखना है। प्रकृतिके विषय आत्म-तत्त्वको सांसारिक भोग-ऐनवर्यमें बाधकर, तुच्छ, क्षुद्ध पदार्थीमें अटका देते हैं। वह इन्हींको अपना रूप सम्बाने लगता है, इनमे एकात्मता स्थापित करने लगता है, इन्हींमें अहंकार-बुद्धि उत्पन्न कर लेता है। इनसे हटकर, छोटेपनसे बड़ेपनकी तरफ चल देना, विषयोंमें अपने स्वरूपको स्त्रो देनेके स्थानमें आत्म-तत्त्वकी अपनी महान् ससाको पहचानना ब्रह्मचर्य है। 'ब्रह्म' का अर्थ है बङ्ग, महान्, विशाल। 'चर्य' शब्द 'चर गति-मक्षणयोः'—-घातुसे निकला है जिसका अर्थ है, चलना, गति करना। ब्रह्म होनेके लिये, क्षुप्रक्षे महान् होनेके लिये, विषयोंके छोटे-छोटे रूपोंमेंने निकलकर, आत्म-तत्त्वके विराट् रूपमें अपनेको अनुभव करनेके लिये चल पड़ना 'ब्रह्मचर्य' है । भौतिकवाद मनुष्यको अस्प बनाता है, तुच्छ और क्षुत बनाता है। जहां कहीं वह विषयक्षी मीठेकी छोटी-सी डली पड़ी देखता है वहीं चींटोकी तरह चिपक जाता है, उस छोटी-सी

डिंगी वह सव-कुछ समझने लगता है, उसका रस चूसने लगता है। परन्तु चींटी भी तो मीठेंदे बालेंदे साथ जुछ देर उलक्षकर, उसका रस चूसकर उसे छोड़ देती है, आगे निकल जाती है, प्रिठासके दूसरे वानेकी तलाश करती है। प्रमुग्य भी एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयपर लपकता है, दूसरेंसे लीगरेपर और इस प्रकार भीतिकयादमें सारी आयु लपकनेमें विता देता है। अध्यात्मवादका कहना है कि संसारके विषय बोल-बोलगर अपनी तुच्छता जता रहे हैं, इनकी रचना ही इस प्रकारणी है कि ये खुद अपनी निस्तारता कह उठते हैं, इनकी यथार्थता इसीथें है कि ये अपना अपुभव कराय, विषयों से आवाज निकल रही है—'नाल्ये सुखमस्त भूमा वै सुखम्'—अल्पतामें सुख नहीं, महानतामें ही पुछ है। जीवनके प्रति यह वृध्य-में ज्यां वा जाना 'श्रह्म' अर्थात् वड़े होनेके मार्गपर चल पड़ना है—स्मी जहाचर्य है।

महाचर्यके इस विस्तृत अर्थ ने साथ इसका एक संकृष्वित अर्थ भी है। जो व्यक्ति महान् वननेके मार्गघर चलता है उसके लिये इन्द्रियोंको विषयोंकेंसे खींचकर उनपर संयम रखना, उन्हें अपने बदामें करणा आवश्यक है। विययोंकें ही तो 'अल्पता' है। उनमेंसे निकलना ही तो अल्पतासे निकलना, 'भूमा' में प्रवेश करना हे, इसीका नाम 'अहं ब्रह्माहिम' हे — अर्थात् में छोटा नहीं हूं, अह्म हुं—महान् हूं। इस दृष्टिसे ब्रह्मचर्यका विस्तृत अर्थ जहां महान् वनना है, वहां संकृष्वित अर्थ संयम करना है। दूसरे शब्दोंकें यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्यों वो पहलू हैं—एक विचारात्मक, दूसरा क्रियात्मक। महान् वनना विचारात्मक पहलू है, यह ब्रह्मचारीका अर्वश्च हैं; संयमी वनता उसीका क्रियात्मक पहलू है, यह ब्रह्मचारीका अर्वश्च हैं; संयमी वनता उसीका क्रियात्मक पहलू है, व्योकि संयमी होकर, क्षुत्र बनानेवाले विवयांक्ते निकलकर ही, वह महान् बनता है। संयम शब्द भी बहुत विस्तृत है। आंख, कान, नाक, जिह्ना आदि जितनी इन्द्रियां हैं, वे अपना-अपना रस

बुढ़ती ही। आत्म-तत्त्व इनके छोटे-छोटे विषयोंमें जोबा-खोया न फिरे, यह संयय है, यह जहाचर्य है, सिर्फ़ जीर्य-रक्षा ही जहाचर्य नहीं है। प्रहाजारीकी वीक्षा देते हुए कहा जाता था, ज्यादा मत खाना, ज्यादा मत सोना, ज्यादा मत खेलना, ज्यादा कुछ यत करना। ब्रह्मचर्य शब्दका इन सब वातंकि लिये—संवमके लिये—विस्तृत अर्थीमें प्रयोग होते हुए भी एक संकुचित अर्थमें भी प्रयोग होता था। सब विषयोंकी जड़ काम-वासना है। जितने जिजय हैं सबका लक्ष्य इस वासनाको जगाना है। ग्रह्मचारीका मुख्य लक्ष्य इस बासनापर काव् पाना था। बहावर्यका स्थ्ल, सर्व-साधारणकी भाषामं अर्थ था, काम-वासनापर आधिपत्य पा जाना । भौतिकवादी जगत् फ़ॉयडका नाम लेकर कह उठता है कि कास-वासना दबाये दयती नहीं, जितना इसे दबाया जाय, उतनी ही यह चमक उठती है, मानसिक-रोग उत्पन्न यर देती है, अतः यह मार्ग ग़रुत है। ऐसी बात नहीं है। आजकलके मनोविश्लेषणवादी जो-कुछ कहते हैं वह यह है कि इच्छा बनाये बजती नहीं, जन्तरचेतनामें जानर और अधिक जियातील हो जाती है, और भिन्न-भिन्न तोरसे सनको विक्षिप्त करती रहती है। परन्तु कोन-सी इच्छा ? वह इच्छा जिसे हम अन्तः करणसे तो बुरा नहीं समझते, हां, समाजके भयसे बुरा समझते हैं। कोई दूसरा जान न पाये, देख न ले--इसिलये उसे दवाते हैं, इसिलये नहीं दवाते क्योंकि हम अन्तःकरणसे उसे बुरा समक्षते हैं। ऐसी इच्छा जब दवती है तब अन्दर-अन्दर हम उसका मजा लेते हैं, बाहर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहते । फिर यह इच्छा अनर्थ क्यों नहीं उल्पन्न करेगी, वह तो बेगचीके हक्कनके नीचे भाषका जोर पकड़ रही है । आर्य-संस्कृतिके विचारक भी तो कहते थे-- 'वनेपि रागाः प्रभवन्ति योगिनाम्'—जंगलमें भाग जानेते ही वासना नहीं चली जाती। अस्ली चीच अन्तः करण है। जब हम अन्तः करणसे

नारानाको नुरा समायकर उसे नन्य कर डालले हैं, समाजके भयसे केवल उसे बवा नहीं पेते, तब हुय देगचीभेंसे पानी निकालकर वाहर फॅक देते हैं, भाग वनने ही नहीं देते जो जोर पकड़े। इसके अतिरिक्त फ़ाँयड भी तो यह नहीं कहता कि मनष्य-जीवनमें ऊधश भचानेके लिये बाम-वासनाको खुला छोड़ दिया जाय, वह भी तो यही कहता है कि इस वासनाका 'रूपान्तर' हो सकता है। इस दुष्टिसे विचार किया जाय तो भी अह्यचारीका जीवन काभ-वासगाके स्यान्तरणका जीवन था। जो हर समय शारीरिक तथा मानसिक धममें लगा रहेगा उसे काम-बासना कव आ पकड़ेगी ? वर्तमान गुगके आदित्य ब्रह्मचारी ऋषि वयानन्वसे किसीने पुछा, सगवन् ! क्या आपको काम-भाव कभी नहीं सताता ? उन्होंने उत्तर दिया, वह आता है, दरवाजा खटखटाता है, परन्तु मुझे कार्यमें लीन देखकर अपना-सा मुंह लिये लौट जाता है। अस्लमें यह वासना मनुष्यपर इतनी नहीं चढ़ी रहली जितना भौतिकवाबी वृष्टि-कोणसे हम इसे सिरपर चढ़ा छेते हैं। जहां चारों तरफ़ सिनेमामें गन्दे-गन्दे दृश्य कलाका नाम लेकर नवयुवकोंको विखाये जाते हों, जहां प्रतिदिन रेडियोपर वेश्याओंद्वारा गीत संगीतके नामसे सुनाये जाते हों, जहां पाठ्य-पुस्तकोंमें कामुकता और विला-सिताकी बातें साहित्यके नामसे पढ़ाई जाती हों, वहां अगर कामदेव हमारे यवकों ने ठीक सिरपर चढकर उनजी चोटी पकड़कर बैठ जाय तो आइचर्य ही क्या है ? कौन पुछता है, हमारे बच्चोंका क्या बनता है, क्या बिगड़ता है। हम लेक्नरवाजी करते रहते हैं, इतना चिल्लाकर शान्त हो जाते हैं कि बच्चोंको सवाचारी बनना चाहिए। आर्थ-संस्कृतिने जातिके बच्चोंको सदा-चारी बनानेका एक बार्य कम बनाया था, और उसे जीवनमें घटाया था। सात वर्षका हरेक बच्चा एक योग्य गरुकी बेख-रेखमें रख दिया जाता था, ऐसा गुर जो अनुभवी होता था, जीवनकी अंच-नीचमेंसे गुजर चुका

होता था, जो सब काम-काज छोड़कर वानप्रस्थी बनकर सिर्फ़ शिकाके काम मं जुट जाला था। वालकको 'विद्यार्थी' नहीं यहा जाला था, उसे 'ब्रह्मचारी' कहा जाता था, हर क्षण उसे एक ही विचार होता था--उसे बह्मचारी बलना है, अपने आचारको बनाना है, इन्द्रियोंपर कान पाना है, आराभ के नहीं तपस्याके दिन काटने हैं। ऐसा बालक जब किसी देवीको देखता था तब उसे बहिन या मां कहकर पुकारता था--'मातृवत् परदारेष्'---गृह आर्य-संस्कृतिका नारा था। आज हमारे वालक जब किसी लड़कीको देखते हैं तो चहलवाजी करते हैं। क्यों न करें, भौतिकवादने उनके दिभागमेंसे इस विचारको निकाल दिया है कि सब लड़कियां उनकी बहिनोंके समान हैं। रावण जब सीताको ले भागा, सीता रास्तेमें अपने कानके, पैरकें आमूषण नीचे फेंकती गई । सुप्रीवके हाथ वे आभूषण पड़ गये। सुप्रीवने वे आभूषण रामवन्द्रजीको देकर पूछा, क्या ये आएको सीताके हैं ? रामने लक्ष्मणके हाथमे उन्हें देते हुए कहा, भाई लक्ष्मण ! पहचानी, ये आभूषण सीताके ही हैं क्या ? छक्ष्मणने क्या उत्तर दिया ? रामायणमें वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मणने कहा—'नाहं जानामि केयरे नाहं जानामि क्रण्डले, न्पूरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्'--में सीता माताके मुखके आभूषण को तो नहीं पहचानता, हां उनके पांचोंके नुपरोंको पहचानता हं, क्योंकि में नित्य-प्रति उनके चरणोंकी वन्दना किया करता था। यह बात भले ही कविने अपनी तरफ़से कही हो, परन्तु आर्य-संस्कृतिके आवर्शको तो सुचित करती है। जब जीवनका दृष्टि-कोण ही भौतिकवादी हो तब मां-बहिन की दुष्टि कहां रह समती है ?

आज इस बातकी वड़ी जबर्दस्त चर्चा है कि सन्तति-निरोध होना चाहिये, जन-संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, खानेवाले इतने हैं कि सबका पेट भरने जितना अनाज नहीं पैदा हो सकता। कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-नियमनका प्रचार कॅसे हो, इसपर सम्मेलन बुलायें जा रहे हैं, इन साधनोंका इस्तेवाल सिखानेके लिये क्लिनक खोले जा रहे हैं। ये सब विषय-वासनाको और भड़-कानेकी बातें हैं। यह क्यों समझा जाता है कि मनव्य संयुष्धे नहीं रह सकता, वह अपनेको काबुमे नहीं रख सकता, कामदेवका भृत उसके शिरपर चढ़ा-ही-चढ़ा रहता है ? यह इसलिये क्योंकि वातावरण चारों तरफ़ इस एक वासनासे भरा पड़ा है, एक-एक ईट और एक-एक रोड़ेके नीचे कामकताके विचार मनुष्यको परास्त करनेके लिये कमर वांधकर बैठे हैं। ऐसी हालतर्षे काम-वासनाको कौन रोके, ब्रह्मचर्यका कौन नाम ले ? हमारा भौतिकवादी समाज काम-वासनाको बढ़ा रहा है इसलिये इस वासनाका मुकाबिला करने के स्थानमें इस बातको खुली छूट दे रहा है, इस वासनाफे अवस्यंभायी परिणासोंसे कृतिम उपायोंका सहारा लेकर बचना चाहता है। कृतिम उपायों से सन्तित-नियमन तो हो जायगा, परन्तु उनके निर्वाच प्रचारसे मनुष्यको पथ-भ्रान्ट न होने देनेकी अब जो थोड़ी-बहुत रोक-थाम बनी हुई है वह हट जायगी, और उच्छुं खलता और विलासिता अपना नंगा नाच नाचने लगेगी। एक बीगारी दूर होगी, उससे भयंकर बीमारी और उठ खड़ी होगी, ऐसी बीमारी जो फिर किसी डाक्टरके इलाजसे दूर न होगी। आर्य-संस्कृति में गृहस्थके लिये ब्रह्मचारी रहनेकी कहा गया है। ब्रह्मचर्य-पूर्वक जो गृहस्थ-धर्मका पालन करेगा उसके सामने सन्तति-नियमनकी कोई सगस्या ही नहीं होगी। परन्तु हां, यह ठीक है कि सारे वातावरणको कामुकतासे भर देने के बाद मह्मचर्य-पूर्वक गृहस्थ-जीवन बितानेकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्य-संस्कृतिकी दृष्टिसे सन्तति-नियमनका प्रश्न समाजके सम्पूर्ण वातावरण को पलट वेनेका प्रदन है, संयमकी लहर चला देनेका, बह्मचर्यकी भावना को जागृत कर वेनेका प्रक्ष्म है। माता-पिताके दिमागर्मे यह बात घर कर जानेकी जरूरत है कि उन्हें अपने पीछे अपनेसे उत्तम सन्तानको लोड़ जाना हं, ऐसी रांतान जो गंधीकी इस सन्तानींक समान न होकर जेरनीकी एक रान्तानके समान हो । 'एकेनैंच सुपूर्वेण सिही स्वीपति निर्भयम्, सहँव दशिम: पुत्रै: भारं वहित गर्वभी'—-कोरनीकी एक सन्तान हो वह आरायसे सोती है, गंधीके दस सन्तानें हों, सब भार ढोती हैं। इस आवनाको लेकर हो तो आर्य-संस्कृतिने संस्कारोंकी प्रधाको जन्म विया था—ऐसी प्रथा जिसका उद्देश्य हो आध्यात्मिक वृष्टि-कोणरी संतित-नियमन या नव-मानवका निर्माण था। कृत्रिम उपायोंसे सन्तित-नियमन या नव-मानवका निर्माण था। कृत्रिम उपायोंसे सन्तित-नियमनको इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी ब्रह्मचर्यकी इस आध्यात्मक-मावनाको जगानेकी कि जो सन्तान सानय-समाजमें जन्म ले वह वैसी हो जैसी हम याहें। ब्रह्मचर्यका यह ज्यापक वृष्टि-कोण आध्यात्मवादी वृष्टि-कोण है, भौतिकवादका भी वास्तियक भला इसीमें है, जिस रास्तेपर वह चला जा रहा है उसमें नहीं।

### अगरिग्र हु 🏎

आत्म-तरवको प्रकृत्तिके बन्धनमंसे छुड़ानेवाला पांचवां तत्त्व 'अपरिग्रह' है। 'परि' ना अर्थ है चारों तरफ़ते, 'ग्रह'का अर्थ है ग्रहण करना, पकड़ना। 'परिग्रह'का अर्थ हुआ किसी चीदाको कसकर चारों तरफ़ते पकड़ लेना; 'अपरिग्रह'का अर्थ हुआ, पद्भवती हीला कर देना, छोड़ देना। भीतिकवाद वयोंकि भोग-ऐक्वयंको ही जीवनका चरम लक्ष्य मानता है इसलिये पह संसारको पकड़कर बैठ लाता है। ऐसा पकड़कर बैठता है कि यह खुद भले ही दूद जाय, इसका भोग न दूदे। परन्तु क्या यह हो सकनेवाली बात है? क्षीन-सा भोग है जो संसारमें अनतक दिक मके। भोगकी रचना ही ऐसी है कि भोगनेके बाद उसमेंसे मनुष्य हद जाता है, नहीं हदता तो भोग से ही घृणा हो जाती है। मौतिकवाद इस प्रक्रियाको देखता हुआ भी भोगसे

चिपटा हुआ है, इसे छोड़नेका नाम नहीं लेता । यह आत्म-तत्त्वका नियम है—मोगो और भोगकर स्वयं हट जाओ । अध्यात्मवादमें इसीको 'अपरिग्रह' कहा है । हम संसारमें आये, संसार भोगनेके लिये है, हमने इसे भोगा--परन्तु संसारसे हमें जाना भी तो है, यह सदा टिकनेकी जगह तो नहीं। संसार में हमारा आना जितना बड़ा सत्य है, संसारसे हमारा जाना भी तो उतना ही बड़ा सत्य है। जीवनकी पूर्णता इसीमें है कि इन दोनों सवाइयोंका मेल किया जाय, समन्वय किया जाय। आर्य-संस्कृति संसारके सुख-ऐडवर्यको भोगनेरो मना नहीं करती थी, परन्तु भोगते हुए भोगमें डूब नहीं जाती थी-भोगके साथ त्यामको स्मरण रखती थी, क्योंकि संसारकी अन्तिय सचाई भोग नहीं, भोगमेंसे गुजरकर, त्यानकी तरफ जाना है, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति-मेंसे गुजरकर, निवृत्तिकी तरफ़ जाना है। जब संसार छोड़ना है तब खुद छोड़ें, या जबर्दस्ती, छड़वानेसे छोड़ें-यही तो सोचनेकी बात रह जाती है, छोड़ें या न छोड़ें-यह बात तो नहीं रहती। आर्थ-संस्कृतिने अध्यात्मवाबके इत नियमको जीवनमें व्यापक रूप वे दिया था—चारों आश्रमोंकी व्यवस्था इसी रात्यको लेकर की गई थी। संसारके सब भोग त्यागके लिये हैं, सब प्रवृत्तियां निवृत्तिके िलये हैं—यही 'अपरिग्रह' था। आज हम छोटी-छोटी चीजोंसे ऐसे चिपटते हैं मानो उन्होंमें हमारे प्राण अटके हैं, उन्होंमें हमारा सर्वस्व है । कोई फिसी सभा-सोसाइटीका मंत्री-प्रधान हो जाता है, वह स्वयं उस पदको नहीं छोड़ता जबतक उससे छड़वा नहीं दिया जाता, हम घरबारमें अपने बाल-बच्चोंकी उन्नतिमें रुकावट बनकर तबतकके लिये बैठ जाते हैं जयतक मत्य हमें निकम्मा घोषित कर उठाकर नहीं फेंक देती।

'अस्तेय' और 'अपरिग्रह' में भेद है। संसारमें दो प्रवृत्तियां चल रही हैं। जरूरतके लिये भोग्य-पदार्थोंका लेना तो टल नहीं सकता, परन्तु हम बिना जरूरतके भी हर चीजको लेनेकी कोशिश करते हैं। जब हर चीजकी लेना है, तो हर उपायसे लेते हैं। जितना अपनी आवश्यकताके लिये जरूरी है उतना संग्रह करना, उससे अधिक संग्रह न करना 'अस्तेय' है । हर चीजपर हाथ मारना, जरूरी हो-न हो, हमें तो लेना-ही-लेना है-यह 'स्तेय' है। स्तेय-अस्तेयकी इन दो प्रयृत्तियोंके बाद एक तीसरी प्रवृत्ति है। समय आता है जब जो-कुछ हमने अपनी आवश्यकताके लिये बटोरा है, संग्रह किया है, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, वह काम दे चुका होता है। उस समय उसे छोड देना, उस समय उससे चिपटे न रहना 'अपरिपह' है, न छोड़ना, उस समय भी उससे विषटे रहना 'परिग्रह' है। जरूरतसे प्यादा न लेना 'अस्तेय' है, जरूरतके लिये जो-कुछ लिया है उसे भी समयपर छोड़ देना 'अपरिग्रह' है। भौतिकवादकी आधारभृत भावना 'परिग्रह' है। हम हर चीजको पकड़ना चाहते हैं, छेना चाहते हैं। पकड़ते-पकड़ते जिस चीजकी हमें जरूरन नहीं उसे भी पफड़कर बैठ जाते हैं। 'परिग्रह' बढ़ते-बढ़ते 'स्तेव'का रूप घारण कर लेता है। अध्यात्मवादकी आधार-भूत सावना 'अपरिग्रह' है। इसमें, जिन चीजोंकी हमें जरूरत नहीं उन्हें छेनेका तो हम नाम ही नहीं लेले, 'अस्तेय'से तो हम शुरू करते हैं, परन्तु छोड़ते-छोड़ते जिन चीजोंकी हमें जरूरत थी उन्हें भी ठीक समयपर अपनी इच्छासे छोड़कर अलग हो जाते हैं । 'अस्तेय'का चरम लक्ष्य 'अपरिग्रह' है, 'अस्तेय'से--आवश्यकताओंको घटानेसे हम शुरू करते हैं, 'अपरिग्रह'से---आवश्यक-ताओंको बिलदाल तिलांगिल देनेसे हम समाप्त करते हैं । दूसरेकी चीजको छोड़ना 'अस्तेय' है, अपनी चीजको भी छोड़ देना 'अपरिग्रह' है। वानप्रस्थ और संन्यास अपरिग्रहके मार्गपर चलनेके ही तो आश्रम थे। हर हालतमें अध्यात्मवादका लक्ष्य लेना नहीं देना है, पकड़ना नहीं छोड़ना है, डूबना नहीं तैरना है, कमर टेककर बैठ जाना नहीं मुकाबिला

करना है, प्रकृतिपर विजय पाकर आत्म-तत्त्वके विकासके मार्गको कांटोंसे शून्य कर देना है।

सिंदयां गुजर गईं जब अध्यात्मवादके इन पांच तत्त्वोंकी घोषणा महाँष पतंजिलने योग-दर्शनमें की थी। यम-नियमके नामसे जिन दस साधनोंका वर्णन योग-दर्शनमें किया गया था उनमेंसे--'अहिसासत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः'---ये पांच वे ही अध्यात्मिक तत्त्व थे जिनका वर्णन हमने अभी किया। महात्मा बृद्ध अपने शिष्योंको दीक्षा देते हुए जो दस 'आवेश' देते थे वे यही यम-नियम थे। यहदियोंमें भी कथानक प्रचलित है कि जिहोवा ने मुसाको मौंट सेनाईपर बुलाकर पत्थरकी दो पट्टियां दीं जिनपर दस आज्ञाएं (Ten Commandments) लिखी हुई थीं। वे दस आज्ञाएं यही यम-नियम थे। हजरत भसीहने पर्वतपर खडे होकर उपदेश दिया था जिसे 'सरमन आँन दी मींट' (Sermon on the Mount) कहा जाता है। इसमें भी यम-नियमोंकी व्याख्याके अतिरिक्त कुछ नहीं। संसारके धर्म किन्हीं वातोंमें आपसमें लड़ते हों परन्त्र आर्य-संस्कृतिके इन मुल-तत्त्वोंके सामने सब सिर शुकाते हैं। धर्म तो अलग, भौतिकवाद भी इन सचाइयोंके सामने मुक होकर खड़ा रह जाता है, यह भी इनकी यथार्थता से इन्कार नहीं कर सकता। ये वे तत्त्व हैं जो जितने दवाये जाते है उतने उभरते हैं। तेल पानीकी सतहपर उड़ेल दिया जाय, तो क्या वह नीचे बैठ जाता है ? यह ऊपर उठता है, पानीकी सतहपर चमकने लगता है। ये पांचों तत्व भौतिकवादके इस विज्ञाल विश्वरूपी समद्रकी किसी भी निचली-से-निचली तहमें क्यों न दवा दिये जांय, ये दवते नहीं, उपर तैर आते हैं, सबको दीखने लगते हैं । हिंसा अहिसाको, अनृत सत्यको, स्तेय अस्तेयको, अन्नहाचर्य न्नहाचर्यको, परिग्रह अपरिग्रहको दवाते हैं, परन्तु सब रकावटोंको तोड़फर हिसामेंसे ऑहसाकी आवाज आ रही है, अनुतके पीछे

से सत्य चमक रहा है, स्तेयमेंसे अस्तेय, अबह्यचर्यमेंसे ब्रह्मवर्ष, परिग्रहमेंसे अपरिग्रह आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। भौतिकवाद भी देख रहा है कि ये पांचों आध्यात्मिक-तत्त्व ऐसे उभरते आ रहे हैं जैसे कोई पैनी चीज सब एकायटोंको, आवरणोंको, विघन-वाधाओंको चीरती-फाड़ती बाहर निकलती आ रही हो।

हिमालयकी उन गुफाओंमंसे जहां कभी तपस्वीलोग भौतिकवादमें जूबी हुई संतप्त बुनियांको आध्यात्मिक शान्तिका संदेश दिया करते थे, आज भी, एक-दूसरेके रिघरकी प्यासी, बावली दुनियांके लिये एक गूंज सुनाई दे रही है। मारनेके स्थानमें मरना सीखो, यक्कारीके स्थानमें ईमानवारी सीखो, लेनेके स्थानमें देना सीखो, उच्छूं खलताके स्थानमें संयम सीखो, पंसनेके स्थानमें निकलना सीखो, प्रकृतिकी चाकाचौंधमें अपनेको खो देनेके स्थानमें उसमेंसे आत्य-तत्वको समेटना सीखो, मशीन बननेके स्थानमें समुख्य बनना सीखो—'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' को याद करो, कांवके दुकड़ोंको मोती यत समझो, कांगजके गुलदरलेको अस्ली गुलाकके फूल मत समझो, नकलीको अस्ली यत समझो । आज भी यह सन्देश आसमानमें लिखा है और पूर्वसे अहनेवाली हवामें गूंज रहा है—— देखनेवाले देखते हं, और सुननेवाले गुनने हैं।

# [ १२ ]

# **ज्यानं**हार

भौतिकवाद तथा अध्यात्मवादका समन्वय---

हमने देखा कि आर्य-संस्कृतिका दिष्ट-कोण कोरा आध्यात्मिक वृद्धि-कोण नहीं था । कोरे आध्यात्मिक से हमारा अभिप्राय है ऐसा दुष्टि-कोण जिसमें भौतिकवादको सर्वथा हेय दुष्टिसे देखा जाता हो। आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-कोण वर्तमान प्रचलित विचार-धाराकी दृष्टिसे एक वैज्ञानिक दृष्टि-कोण था । आजकलके विचारक जो-कुछ दीखता है उसको सत्य मानकर चलना अधिक युक्तियुक्त समझते हैं, इसे बे व्यावहारिक-वृष्टि कहते हैं, आर्य-संस्कृतिके विचारक भी जो-कृछ दीखता है उसे सत्य मानकर चले थे, व्यावहारिक-दृष्टिसे ही जीवनकी समस्यापर सोचते थे। संसार सत्य है-यह हमें अनुभव से दीखता है। आज जगत है और कल जब हम सोकर उठे तो जगतका कहीं पता ही नहीं-ऐसा तो नहीं होता। लाखों करोड़ों सालोंसे यह विश्व अपनी नाना-प्रकारको विभृतियोंके साथ चला आ रहा है--इसे मिथ्या कैसे मानें ? परन्तु व्यावहारिक-वृष्टिसे यह भी सत्य है कि यह संसार और इसके विषय अन्ततक टिकनेवाले नहीं। आज जो वस्तु हमारे चित्तको लुभाती है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, कल उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं, उसकी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता। जिन विषयोंके प्रति हमारा खिचाव होता है उन्होंके प्रति हम उपराम हो जाते हैं।

यह विरोध-सा दीखता है, परन्तु इस बिरोधका कारण है। इसका कारण यही है कि यद्यपि संसार सत्य है, इसके विषय सत्य हैं, तथापि जब हम सं तारको पूर्ण-सत्य मानकर इसके विषयोंमे रम-रम जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि इससे परे जो-कुछ है उसे भूल जाते हैं, तब यह संसार असत्य हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, तब विषयोंमें अपने-आपेको खो देने-वालेके सामने यह सत्य-संसार ही अपनी असत्यता, निस्सारता और मि॰ यात्व खोलकर रख देता है। कौन है जो संसारके विषयोंगें रमनेकं बाद उनसे उपराम नहीं हो जाता, उनसे लगावके बाद अलगाव नहीं अनुभव करता । संसारसे लगावको जैसे हम अनुभव करते हैं, वैसे इससे अलगाव को भी हमीं अनुभव करते हैं। इस दृष्टिसे भौतिकवाद भी सत्य है, अध्यात्मचाद भी सत्य है---परन्त पूर्ण-सत्य न भौतिकवाद है, न अध्यात्भ-वाद है, पूर्ण-सत्य भौतिकवाद और अध्यात्मवादका समन्वय है। व्यापक दुष्टि तो वही है, जो अधुरी नहीं, पूरी सचाईको देखे, और पूरी सचाई है-संसारका सत्य होना, मनष्यका संसारके भोगके लिये लालायित हो उठना, उसके बाद संसारका असत्य प्रतीत होने लगना, और संसार को भोग लेनेके बाद संसारसे उपराम हो जाना। यही सत्य दृष्टि है, व्याव-हारिक वृष्टि है--ऐसी वृष्टि जो हर-एकको अपने प्रतिदिनके व्यवहारमें अपने अनभवमें आती दीख पहती है।

यह संसार जो सत्य प्रतीत होता है, कुछ देरके बाद असत्य क्यों प्रतीत होने लगता है, दुनियांको भोगनेका परिणाम क्षित्रांसे विरक्ति क्यों हो जाती है ? इसके दो कारण है। एक वाहच कारण है, दूसरा आस्यन्तर। बाहच कारण तो यह है कि संसारकी सारताके पीछे असारता छिपी पड़ी है, और जब हम संसारको सत्य मानकर चलने लगते हैं तब वह धीरे-धीरे प्रकट होने लगती है। जो उत्पन्न हुआ है वह समय आनेपर नष्ट हो जाता है--शस्य, वनस्पति, कीट-पतंग, पक्षी, पश्, मनुष्य सभीमें उत्पत्ति और विनाशका एक अटल नियम है। संसारकी हर बस्तुमें क्षय है, नाक है, कोई वस्तु अपने मोहक रूपमें शाक्वतकालतक टिकनेवाली नहीं है। संसारके सुन्दर रूपको देखकर उसकी तरफ राग पैदा होता है, उस सुन्दरताको घीरे-घीरे नष्ट होते देखकर उससे विराग उत्पन्न हो जाता है। इस बाहच कारणके अतिरिक्त विधयोंसे उपरितका दूसरा कारण आभ्यन्तर है। इच्छाकी तृष्तिके अनन्तर अनिच्छा, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति, भोगके बाद त्याग--यह मानतिक रचनाका अनुरुखंघनीय नियम है। कोई खाना खानेके बाद फिर झट-से खाना खाने नहीं बैठ जाता, भरपेट पानी पीनेके बाद फिर झट-से पानी पीने नहीं लगता। भृख मिर जानेके फुछ देर बाद फिर मृख लगती है, प्यास बझ जानेके फुछ देर बाद फिर प्यास लगती है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वैराग्य कें बाद फिर राग उत्पन्न होना, संसारसे मोह छूट जानेके बाद फिर मोह उत्पंस हो जाना स्वाभाविक है। भृख-प्यास भौतिक हैं, उनका करीरसे संबंध है, वे लगती हैं, मिटती हैं, जुछ देर ज्ञांत रहनेके बाद फिर लगती हैं, उनका बार-बार लगना ही उनका नियम है: राग-मोह-ममता-प्रवृत्ति आध्यात्मिक हैं, उनका शरीरसे नहीं मनसे, आत्मासे संबंध है, रागके बाद वैराग्य, भोहके बाद विमोह, ममताके बाद ममताक। नाश, प्रवित्तिके बाद निवृत्ति-पही आध्यात्मिक नियम है । यह हो सकता है कि रागके बाद वैराग्य आये, कुछ वेरतक वैराग्य टिके, और उसी वस्तुके लिये फिर राग, फिर प्रवृत्ति जाग उठे। परन्तु यह परखा हुआ आध्यात्मिक नियम है कि पहली वारका राग, पहली वारका मोह, पहली बारका आकर्षण जितना प्रबल होगा, दूसरी बारका उतना प्रबल नहीं होगा, दूसरी वारका जितना प्रबल होगा, तोसरी वारका

उतना प्रवल नहीं होगा, एक ही वस्तुके प्रति राग उत्तरोत्तर निर्वल होता जायगा, क्षीण होता जायगा, घीरे-घीरे मिटता जायगा । हां, यह हो सकता है कि रागके बाद एक वस्तुके लिये वैराग्य उत्पन्न हो जाय, परन्तु दूसरी वस्तुके लिये राग उत्पन्न हो जाय, उतना हो प्रवल राग जितना उस वस्तुके लिये हुआ था जिसके प्रति अब वैराग्य उत्पन्न हो गया है। परन्तु धीरे-धीरे वही बात फिर इसके साथ होने लगेगी, यह क्या और वह क्या, प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ ऐसा ही होता है। जब प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ रागके पीछे वैराग्य आना जरूरी है तब यह कह देनेमें कोई अत्युवित नहीं कि भूखके कुछ देर बाद भृज भले ही लगे, परन्तु राग-मोह-ममतासे होते-होते अन्तमें वैराग्य और त्याग उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है। एक रागके बाद जब भी दूसरा राग होगा, वह अगर किसी प्राकृतिक विषयके साथ होगा तो उसका अन्त वैराग्य अवस्य होगा । जिस एक विषयके प्रति राग उत्पन्न हुआ है उसी विषयके प्रति वैराग्य भी उत्पन्न हो जायगा, जिसके प्रति आकर्षण है उसीके प्रति उदासीनता भी उत्पन्न होगी । रागके बाद वैराग्य, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति, भोगके बाद त्याग--इस नियमको कोई टाल नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ होगा उसके साथ यही नियम घटता चला जायगा ।

आत्मिक-जगत्में इस प्रकारके नियमका होना क्या सिद्ध करता है? हम एक चीक्रमें रस छेते हैं, कुछ देर वह बस्तु हमारी तृष्तिका साधन रहती हैं, हम उसीमें एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, उसीमें लीन हो जाते हैं । परन्तु कुछ देर बाद हम अनुभव करने लगते हैं कि वह बस्तु अब हमारी तृष्तिका साधन नहीं रही, वह बिस्कुल एक खोखली-सी, नीरस बस्तु है, हम उसे छोड़ आगे, किसी दूसरी वस्नुकी, तृष्तिके किसी दूसरे साधनकी तलाहामें निकल पड़ते हैं । मनुष्यका मन इसी प्रकार

एक से दूसरे और दूसरेरी तीसरे पदार्थकी खोजमें भटकता फिरा करता है। क्या यह भटकता यह सिद्ध नहीं कर रहा कि संसारके पदार्थ मनुष्यको अपने पास खींच-खींचकर इसलिये बुलाते है कि उसके सामने अपनी अस्ली-यतको, अपने यथार्थ-स्वरूपको खोलकर रख दें, और उसके कानमें चुपकेसे कह दें कि तेरी आत्मिक-प्यास संसारके विषयोंमें पड़े पानीके एक-एक बुंदसे नहीं बुसेगी, इसे बुझाना है तो आगे देख, प्रकृतिसे आगे, प्रकृतिके विषयोंसे आगं - उस तरफ़ जहांसे ये बूदें आती है, जो इन बूदोंका आदिस्रोत है, इनका भंडार है। आत्यामें अनन्त, अखंड आनन्दको पानेकी एक अगिट चाह है--इससे कौन इन्कार कर सकता है ? उस चाहकी पूर्तिके लिये ही तो यह मनुष्य संसारके विषयोंमें जगह-जगह अटकता है। इन विषयोंमें वह चाह पूर्ण नहीं होती इसीलिये तो कुछ देर भटकनेके बाद यह ऐसी वस्तृको जिसपर इसका जीना-मरना अव-लिम्बत था छोड़कर आगे चल देता है। अगर यह बात न हो तो क्या कारण है कि प्रवृत्तिके बाव निवृत्ति अवश्य आती है, रागके बाद वैराग्य अवदय आता है, बड़े-से-बड़े रागी, भोगी और विलासीको भी आता है। यह नहीं हो सकता कि आत्माका इस प्रकार भटकना सदा भटकनेके लिये ही हैं, यह भकटना एक ऐसी धुमरघेरी में पड़ जाना है जिसका कोई ओर-छोर नहीं। विश्वकी रखना ऐसी नहीं है। प्यास है तो उसे बुझानेके लिये गानी मौजूद है, आंख है तो देखनेके लिये सूर्य मौजूद है, अनन्त सुख़की, आनन्दकी चाह है, तो वह चाह पूरी होनी ही चाहिये, इस खोजका कोई अन्त होना ही चाहिये—यह नहीं हो सकता कि यह चाह चाह ही बनी रहे, यह खोज लोज ही बनी रहे, भटकना भटकना ही बना रहे, सुष्टिकी रचनामें ऐसा गृष्ट भी नहीं है जी इस प्रकारके निराशाके द्षिट-कोणकी पुष्टि करे।

15

आर्य-संस्कृतिके जिस दृष्टि-कोणका हमने अभी वर्णन किया उसका विक्लेषण किया जाय तो निम्न बातें उसमें आ जाती है :--

- (१) यह संसार सत्य है, यह मनुष्यके भोगके लिये रचा गया है— मनुष्यके लिये यह कर्म-भूमि है, कर्म-क्षेत्र है।
- (२) संसार सत्य है पर साथ ही असत्य भी है, कोई वस्तु यहां टिकती नहीं, अस्तिका अन्त नास्ति है, उत्पत्तिका अन्त विनाज है, जो आज है वह कालान्तरमें नहीं है।
- (३) संसार सत्य है, सार-युक्त है, भोगके लिये रचा गया है इसलिये प्रवृत्ति-मार्ग, भौतिकवाद—यह गलत नहीं, सही रास्ता है।
- (४) परन्तु संसारकी हर वस्तु नाशकी तरफ़ बढ़ रही है, किसी वस्तुमें अनन्त, शाश्वत सुख नहीं, इसिलये निवृत्ति-मार्ग, अध्यात्मवाद— यह भी सही रास्ता है।
- (५) ऐसी अवस्थामें न केवल प्रवृत्ति-मार्गको ही सही कहा जा सकता है, न केवल निवृत्ति-मार्गको ही सही कहा जा सकता है। दोनों भाग अलग-अलग एकांगी मार्ग हैं, सर्वांगीण मार्ग वह है जिसमें दोनोंका समन्वय हो।
- (६) परन्तु समन्तयमें भी भोग पहले हैं, त्याग पीछे, प्रवृत्ति पहले हैं, निवृत्ति पीछे। भोगके बाद त्याग हैं, त्यागके बाद भोग नहीं, प्रवृत्तिके पीछे निवृत्ति हैं, निवृत्तिके पीछे प्रवृत्ति नहीं।
- (७) इस सबके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि प्रवृत्ति निवृत्तिकी तरफ़ ले जानेका साधन है, भोग त्यागकी तरफ़ संकेत करता है, संसारके विषयोंकी निरसारता किसी अनन्त, जाड़बत सुखके स्रोतकी सत्ताको तरफ़ अंगुली उठाकर कह रही है—इधर नहीं, उधर जाना है, इसे नहीं, उसे पाना है।

जो वातें हमने कहीं उनकी सत्यतासे कोई इन्कार नहीं कर सकता—
न इनसे भीतिकवादी इन्कार कर सकता है, न अध्यात्मवादी । संसारके
प्रति व्यावहारिक वृष्टि-कोण यही है । कोरा भौतिकवादी सच्चाईके
एक पहलूको लिये खड़ा है, कोरा अध्यात्मवादी भी सच्चाईके दूसरे
पहलूको लिये खड़ा है। भीतिकवादी इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता
कि संसार अनित्य है, नश्चर है; अध्यात्मवादी इस बातसे इन्कार नहीं
कर सकता कि संसार सत् है, और सब कारोबार इसे सत् मानकर ही
चलते हैं। ऐसी अवस्थामें व्यावहारिक तथा व्यापक-वृष्टि तो वही हो
सकती है जो भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दोनोंको लेकर चले, दोनों
का समन्वय करें। आर्य-संस्कृतिकी वृष्टि यही है, और इस संस्कृतिके
विचारकोंने इसी वृष्टिको लेकर जीवनके हर पहलूपर विचार किया है।

### आर्य-संस्फृतिका आधिभौतिक उन्नतिका चिन--

इस दृष्टिको आधार बनाकर जिस सभ्यताका उदय हुआ उसका स्वरूप क्या था? आर्य-संस्कृतिमें सब प्रकारकी भौतिक-समृद्धिकी कामना की जाती थी, सुख-ऐडवर्यके लिये, संसारके प्राकृतिक वभवके लिये विल खोलकर प्रयत्न होता था। तभी तो राष्ट्रके उत्थानके लिये यजुर्वेदमें जो प्रार्थना की गई थी उसमें कहा गया था—

'आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्, बोग्ध्री धेनुवींढानड्वानाशुसण्तः पुरन्थियींषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्योऽभिवर्षेषु फलवत्यो नः ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्'। —राष्ट्रमें तेजस्वी ब्राह्मण हों, शूरवीर क्षत्रिय हों, भर-भरकर दूध देनेवाली गीएं हों, भारी-भारी भार होनेवाले बैल हों, सरपट दीड़नेवाले घोड़े हों, गांव तथा नगरमें अपनी बुद्धिके लिये मानी जानेवाली देखियां हों, यजमानके युवा, बीर पुत्र हों, जो जहां जांय विजयका छंका बजाते जांय, रथोंपर सवारी करें, सभाओं में भाषण दें, जिस जगह हम चाहें वहां वादल बरसें, वनस्पतियोंमें पके हुए फल लदे हों, हम सबका योग-क्षेम हो, कल्याण हो, हम सबकी सब तरहकी समृद्धि हो।

## 'धर्म'-'अर्थ'-'काम'-'मोक्ष' की चतुःसूत्री----

भौतिक-समृद्धिका इस तरहका उनका सपना था। परन्तु भौतिकदृष्टिसे समृद्धिके मार्गपर पग बढ़ाते हुए उनके जीवनका सूत्र था—
'धर्म', 'अर्थ', 'काम' और 'मोक्ष'। इन चार अब्दोंमें आर्थ-संस्कृतिकी
जीवनके प्रति दृष्टि समा जाती थी। इन चारोंमें मृत्य स्थान 'धर्म'
का था। 'धर्म'पर दो दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है—
विचारात्मक (Theoretical) तथा क्रियात्मक (Practical)।
विचारात्मक-दृष्टिसे विचारकोंने नाना विचार रखे हैं—इन विचारोंका
सम्बन्ध आत्मा-परमात्मा-प्रकृतिसे हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ,
परन्तु इस ग्रन्थमें उनकी विवेचना करना हमारा ठल्य नहीं है।
हम तो इस ग्रन्थमें आर्य-संस्कृतिके क्रियात्मक, व्यावहारिक स्वस्थपर
विचार कर रहे हैं। क्रियात्मक-दृष्टिसे 'धर्म' का अभिप्राय उन व्यावहारिक
शालोंसे हैं जो जीवनको प्रेरणा देती हैं—'चोदना लक्षणोऽर्थः धर्मः'—यह
तैमिनोने मीमांसा-दर्शनमें कहा है, इसका अर्थ भी यही है—जो प्रेरणा
दे वह धर्म है। जीवनको प्रेरणा देनेवाली बातें कौन-सी हैं? अहिसा,
तत्य, अस्तेय, बहाचर्य और अपरिग्रह—इन्होंसे तो व्यक्तियोंका, समाजका

और राष्ट्रका जीवन प्रभावित होता रहता है। ज्ञान्तिसे वर्ते या लड़ाई-झगड़ा करें, विश्व-शान्तिका नारा लगायें या डंडेके जोरसे राज्य करें. सच बोलें या मतलबके लिये झठ भी बोलें, दूसरेकी चीजपर हाथ डालें या न डालें, ब्रह्मचर्यसे जीवन बितायें या लंपटताको भी जीवनमें स्थान दें, संसारको भोगते ही रहें या किसी समय इसे छोड़ भी दें--ये बातें जीवनको प्रेरणा देनेवाली हैं, जियात्मक है, न्यावहारिक हैं, इन्हींको आर्य-संस्कृतिमें कियात्मक 'धर्म' कहा गया है। आर्य-संस्कृतिका कहना था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सार्वित्रक हैं, और सार्वभौम हैं। योग-दर्शनमें इन्हें 'रार्वभोमाः महाव्रतम्' कहा गया है। ये व्रत नहीं, महाव्रत हैं। 'अवर्म' ओर कुछ नहीं, किसी देश-कालमें इन महाद्वतोंमेंसे किसी महास्रतका जन्नरंघन करना ही 'अधर्म' हे । इस दिष्टसे हिसा, असत्य, स्तेय, अग्रह्मावर्ष, परिवह---वे सब 'अवर्म' हैं । इसी बिटले आर्य-संस्कृतिकी राजनीतिमें उन्त्र-आदशींनी पानेंने लिये नीच उपायोंका अवलम्बन फरना वर्जित है। साध्यकी सिद्धि हो गई, तो साधन उचित हो या अनुधित हो, कोई परवाह नहीं-जिसे अंग्रेजीमें 'End justifies the means' कहा जाता है---यह वात आर्य-संस्कृति नहीं मानती । आर्य-संस्कृति तो कार्य-कारणके अटल नियमको आधार बनाकर चलती है। अगर सायन युरे हुं तो उनका बुरा फल मिलना ही चाहिये, वर्तजान उद्देश की सिद्धि बुरे साधनींसे हो गई सी हो गई, परन्त बुरे साधन स्वयं एक कर्म हैं, और जैसे प्रत्येक कर्म कार्य-कारणके नियमसे बंबा हुआ है, बैसे ये वर्म-- ये वरे साधन--अपना व्या कर्म-फल लावेंगे और लावेंगे, फिर कैसे कहा जाय कि साध्यकी सिद्धि हो गई तो जाधनगा जिनत-अनुचित होना कोई अर्थ नहीं रखता ? जो विचार-पारा गोहसा-सत्य आविको सार्वभौम महाव्रत मानती है, कार्य-कारणके नियमको अटल मानती हैं, वह अनुचित साधनोंसे उद्देश्यकी सिद्धि करनेके लिये तय्यार नहीं हो सफती । अनुचित साधनोंसे उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वही तथ्यार हो सकता है, जो इन साधनोंको स्वतन्त्र कर्म न मानता हो, कर्म-फल को न मानता हो, कार्य-कारणके नियमको अखंड न मानता हो।

'धर्म'के बाद 'अर्थ' और 'फाम' हैं। 'अर्थ' का सम्बन्ध ही जारीरिक आवश्यकताओंसे, 'काम'का सम्बन्ध है मानसिक आवश्यकताओंसे---कामनाओंसे। 'अर्थ' और 'काम'को आर्य-संस्कृति जीवनका आवश्यक भाग समझती थी तभी तो जीवनकी इस चतुःसूत्रीमें इन दोनोंकी परिगणना की गई थी। परन्त 'अर्थ' केसा, और 'काम' कंसा ? आज 'अर्थ' का सम्पादन हो रहा है, धन-दौलतको हम पैदा कर रहे हं, और जितना यह पैदा हो रहा है उतनी आर्थिक-सगस्या विकट होती जा रही है। सबसे विकट समस्या यह है कि आज 'अर्थ' हमारे जीवनका आदि है, और 'अर्थ' ही हमारे जीवनका अन्त है । भीतिकवादके इस दृष्टि-कोणको महाभारतने कैसे उत्तम जब्दोंमें प्रकट किया था-- 'अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्'--पुग्ध 'अर्थ'का दास है, 'अर्थ'के लिये सव-कुछ करता है, 'अर्थ' तो किसीका दास नहीं। भौतिकवाद तो सदा रहा है, आज है, महाभारत-कालमें भी था । हां, आज यह दृष्टि-कोण सानव-समाजने जीवनको चारों तरफ़से व्याप रहा है, पहले व्याप नहीं रहा था। आज जितने नये-नये 'वाद' निकल रहे हैं, 'अर्थ'को आधार बनाकर आगे चलते हैं। पुंजीवाद है, समाजवाद है, कम्य्निष्म है-ये सब 'अर्थ-बाद' हैं । आर्य-संस्कृति 'अर्थ'को जीवनका आवश्यक अंग समझती थी, परन्तु सर्वाग नहीं समझती थी । आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-कोण ही बुसरा था। धन-दौलतकी उतनी ही आवश्यकता है जितना खाने-पीने, अच्छी तरहसे रहनेके लिये जरूरी है, उससे अधिक सम्पत्ति होगी तो

भीग बढ़ेगा, विलासिता बढ़ेगी, विलासितासे रोग बढ़ेगा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, मीह, ममता, लड़ाई-झगड़े—ये सब बढ़ेंगे। आवश्यकतासे अधिक सम्पत्तिको जमा ही मनुष्य तब कर सकता है जब वह अधर्मका आश्य ले, किसीको लृटे-खसोटे, ठगे, चोरवाजारी करे, खाने-धीनेकी चीजोंमें मिलावट करे, पूरेका आधा, आधेका चौथाई दे। आर्य-संस्कृति 'अर्थ' को जीवनके लिखे आवश्यक समझती थी, परन्तु इस संस्कृतिमें 'अर्म'-पूर्वंक 'अर्थ' के मम्पादनका विधान था, 'अधर्म'-पूर्वंक 'अर्थ' का नहीं। 'धर्म'-पूर्वंकका अभिप्राय है, सच्चे, ईमानदार साधनोंसे सम्पत्तिका कमाना; क्रूटे, बईमानीके, ठगवाजीके साधनोंसे अर्थ-सम्पादन न करना।

'अर्थ'की तरह 'काम'को भी वे जीवनका आवश्यक अंग समझते थे, गरन्तु आजकी तरह 'काम'को, 'वासनाओं'को वे वेलगाम नहीं छोड़ देते थे। अथर्घवेदमें लिखा है—'कामो जले प्रथमं तेन देवा आयुः गितरो न पत्यीः, ततस्त्वमिस ज्यायान् विश्वहा महान्, तस्सै ते काम नम इत्कुणोम'—'यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, इसका पार देव- गितर-मनुष्य कोई नहीं पा सका, यह संसारका सबसे वड़ा और सबसे महान् अत्रु है, नाज्ञ करनेवाला है, विश्वहा है, हे काम! में तुझे नमरकार करता हूं।' 'काम' कितना प्रवल है इसे आर्य-संस्कृति खूब अच्छी तरह समझती थी, परन्त साथ ही यह भी समझती थी कि इसे आजकलकी तरह खुली छूट दे वी जाय तो यह समाजका सत्यानाज्ञ कर देता है। 'काम'की प्रवलताको आज भी समझा जा रहा है, आर्य-संस्कृति भी समझती थी, फर्क इतना है कि आज उत्पर कोई रोक नहीं, उस संस्कृतिमें रोक थी। कैसे अञ्चलिल, गन्दे इितहार अख-वारोंमें छपते हैं, नव-युवकोंको पथ-अष्ट करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें दिखाये जाते हैं, कामोत्तेजक गीत खुले बाजार ग्रामोफ़ोन और रेडियोपर

गाये जाते और ध्वनि-निक्षेपक-यन्त्रों द्वारा दूर-दूरतक, जो सुनना चाहें या जो न सुनना चाहें, सबके कानोंतक पहुंचते हैं -- यह सब कामुकता और वासनाको जगाना नहीं तो क्या है ? और, ऐसे वातावरणको उत्पन्न करनेके बाद यह कहना कि 'काम'पर विजय पाना कठिन है, इस सार विषयके साथ हंसी-खेल करना नहीं तो क्या है ? आर्य-संस्कृति इस बातको भली प्रकार समझती थी कि काम्कताके वातावरणको उत्पन्न करके इन्द्रिय-दमन और संयम असंभव है, ऐसे वातावरणमें रहनेवालोंके लिये इन्द्रिय-दमन और संयम निस्सन्देह फ़ांयडके मनोविइलेबणवादके अनुसार स्नाध-रोग उत्पन्न कर सकता है, परन्तु आर्थ-संस्कृतिके विचारक कामुकताको कोई ऐसी भृत-बला नहीं समझते थे जिसे, अगर मनुष्य इनके अस्वाभाविक वातावरणमें न रहे, तो वह इन्हें वक्षमें ही नहीं कर सकता। अस्वाभाविक कामुकताको कौन वक्ष कर सकता है, परन्तु स्वाभाविक गामको कोन वश नहीं कर सकता ? जैसे धर्म-पुर्वक 'अर्थ' का सम्पादन आर्थ-संस्कृतिका अंग था, वैसे धर्म-पूर्वक 'काम'का भी इस संस्कृतियें विधान था। हर तरहसे 'कत्म' को जगाना, वासनाओंको भडकाते जाना, कामोत्तेजक मोजन करना, कामोत्तेजक वस्त्र पहुनना, कामोत्तेजक बातें करना, कामोत्तेजक दृज्य वेखना--यह सब अधर्म-पूर्वक 'काम' है। स्वाभाविक काम और स्वाभाविक वासनाएँ वे हैं जो अपने-आप स्वाभाविक रूपसे जगें, जगाई न जायें। मनुने ठीक कहा है- 'न जातु कामः कामानामुपभीयेग शाम्यति, हविषा-कृष्णवर्त्मव भूग एवाभिवर्धते'--कामनाओंको वरावर जगानेसे कामनाओंका शमन नहीं होता, इस प्रकार तो जैसे घीसे आग प्रचंड हो उठती है वैसे लगातार एकके बाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा भोग भोगते रहनेसे तो कामनाओंकी आग प्रचंड होती जाती हैं। 'अथं' ओर 'काम'का आर्थ-संस्कृतियें स्थान है, जितना उचित स्थान होना चाहिये उतना स्थान, उत्तरो अधिक नहीं, इसीलिये 'अथं' और 'काम'से पहले 'धर्म'को स्थान दिया गया है—धर्म-पूर्वक 'अर्थ' हो, ओर धर्म-पूर्वक 'काम' हो, तब न व्यक्तिको 'अथ' ओर 'फाम'से खतरा रहता है, न सभाजको, न राष्ट्रको, ये दोनों धर्म-पूर्वक न हों, तो 'अर्थ' ओर 'काम' व्यक्तिको, समाजको और राष्ट्रको—इन सवको किसी समय अपने साथ ले बुवते हों।

जीधनकी इस चतुःसूत्रीमें 'अर्थ' और 'काम'के बाद चीथा और ान्तिम स्थान 'सोक्ष'को दिया गया है। जैसा हमने बार बार लिखा है, स्कित्में विकासकी विज्ञा प्रनृत्तिसे निवृत्ति और भोगसे त्यागकी तरफ़ हैं। जीवनका प्रारंभ प्रवृत्तिसे हैं, परन्तु जीवनके विकासकी दिशा निवृत्तिकी तरफ जा रही है। इसी भावको संक्षेपमें कहनेके लिये आर्य-संस्कृतिने 'धर्म'-'अर्थ'-'काम' और 'मोक्ष'--इन चार शब्बेकि मुत्रकी कल्पना की थी। 'अर्थ' और 'काम'का जीवनमें स्थान हैं, ठीक वही स्थान जो प्रवृत्तिका है, भोगका है—इसीको आर्य-संस्कृतिमें 'अभ्युदय' कहा भवाथा, परन्तु जीवनका अन्त निवृत्ति और त्यागमें है इतिलिथे 'अर्थ' और 'काम'की सार्थकता 'मोक्ष'में है--इसीको 'निःश्रेयस्' कहा गया था । 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस्' जीवनके दो पक्ष हैं। 'मोक्ष'—अर्थात् सब-फुछ छोड़ देना, त्याग देना। 'मोक्ष'का अर्थ यहां 'मुनित'से नहीं है। 'मुनित'का अक्त तो मृत्युके अनन्तर उठता है, यह 'मोक्ष' तो जीवित रहते 'अर्थ'-'काम'से छूट जाना है । आर्य-संस्कृतिमें 'आश्रम-व्यवस्था'की रचना इसी दृष्टिसे की गई थी। 'अर्थ'-'कात'का सम्पादन गृहस्य-आधममें होता था---यह 'अभ्युदय' था, 'अर्थ'-'काम'को छोड़ देना--'मोक्ष'--वानप्रस्थ तथा सन्यास-

आश्रममें होता था—यह 'ितःश्रेयत्' था। 'धमें'-'अथें'-'काम'-'मोक्ष'से मिलकर 'अभ्युद्ध' और 'ितःश्रेयत्'—अर्थात्, इन दोनोंक मेलसे आर्य-संस्कृतिक जीवनका व्यापक दृष्टि-कोण जनता था। कालिदासने इक्ष्वाकु-वंशका वर्णन करते हुए रघवंशमें लिखा है—'श्रै अधेऽभ्यस्त विद्यानां योवने विषयिषणाम्, वार्ध्यये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्'—इस वंशके राजालांग श्रीशव-कालमें गुरुकुलोंकें विद्याका अभ्यास करते थे, योवन-कालमें गृहस्थाधममें प्रवेश करके संसारके विषयोंका आनन्द लेते थे, वृद्धावस्थामें विषयोंसे उपराम हो जाते थे, वान्त्रमथी हो जाते थे, मुनि वन जाते थे, अन्तमें योगद्वारा शरीर छोड़ते थे, संन्यासी हो जाते थे—इस प्रकारकी उनकी जीवनकी बंधी हुई भ्रंखला थी। उनके जीवनका तीन-जीवाई हिस्सा वन-उपवनमें, खुले मैदानोंमें, प्रकृतिके सम्पर्कमें, और एक खोयाई हिस्सा शहरोंमें बीतता था, आयुका सबसे बड़ा भाग सावा जीवव और उच्च-विचारोंमें तथा एक छोटा-सा हिस्सा 'अथं'-'काम'के सम्पादनमें ज्यतीत होता था।

#### साधनाका जीवन--

इस प्रकारका जीवन साधनाके विना नहीं बन सकता था। इस साधनाका आधार गृहकुल-जिक्षा-प्रणानी तथा गृह-जिब्ध-परंपरा थी। जिब्धको 'अन्तेयासी' कहा जाता था। 'अन्ते'का अर्थ है—समीप, जो गृहके अत्यन्त सपीप रहे, इतना समीप मानो गुरके हृदयके अन्तर निवास करता हो। गुरके इतना निकट होनेके कारण वह मानो गुरके सांचेमें ढल जाता था। यह उसकी साधना थी। जब जिब्ध गुरके निकट विद्या ग्रहण करनेके लिये जाता था तब हाथमें समिधा लेकर जाता था। इसका आध्य यह था कि जैसे यह समिधा सुची लकड़ी है, परन्तु

अग्निमें पड़कर प्रवीप्त हो उठती है, वैसे जिल्यको गुरु अपनी जानामित्रो प्रदीप्त कर देता था, उसके जीवनकी एक निश्चित दिशा बना देता था। ब्रह्मचर्याश्रममें जबतक वालक निवास करता था तबतक साधना-ही-साधनाका जीवन बिताना होता था। आजकल हस 'डिसिन्लिन'का नाम लेते हैं, परन्त 'डिसिप्लिन' कौन सीखे, कौन सिखाये? जब सिखानेवाटों का जीवन साधनामय नहीं है तब सीखनेवाले क्या साधना करेंगे, किस प्रकारके निधन्त्रणमें रहेंगे ! लान्दोग्यमें इन्त और विरोधनकी कथा आती है। वे दोनों आचार्य प्रजापतिके पास ३२ वर्षतक साधना करते रहे, तब जाफर प्रजापतिने उपदेश दिया । उपनिषदोंमें जहां-जहां गर-शिष्यका वर्णन याता है जसके साथ ही कई बररोोंकी साधनाका भी साथ ही वर्णन आ जाता है । आर्थ-संस्कृतिके दिष्ट-कोणते यह रानव-जीवन हंसी-केल-तामाधीका समय नहीं था, यह तो जनम-जन्मान्तरके बाद इस चक्रवेंसे निकलमेशा एक अपूर्व अवसर था, इसलिये इस जीवनका क्षण-क्षण न न अमृत्य था. इसे हाथसे जाने वेना 'महनी-विनध्टि' कहा गया था। जब जीवनके प्रति इतनी गहरी, गंभीर इंग्टि हो, तब बौबीनों घंटे साधनामें ही रुगे रहना स्वामाविक था। राधिनाका अर्थ है--तय्वारी। ब्रह्मचर्य-ाध्यन साचनाका आध्यम था. तय्यारी का आध्यम था। जीवनके चरम-लक्ष्य-'मोक्ष'-के लिये तथ्यारी, 'अर्थ'-'काम'की सिद्धि कर लेगेके वाद इन्हें छोड़ देनेकी तम्यारी । जबतक जीवनका एक अटल, अखिय द्रिट-कोण न बन जाग, तयतक 'शर्थ-बाग छोट् निया'--यह कह देने भात्रसे तो ने नहीं लूट सकते। गुरुका काम शिष्यके अन्तःकरणकी अन्तिम तहमें पहुंचकर उसकी एक निश्चित विचार-धाराको बना देना था, और जब वह विचार-घारा बन गई, तब फिर यह जीवनकी गाड़ी अपनी लकीर पर सीभी चल पड़ती थी, इसे अपने लक्ष्मतक पहुंचनेमें कोई शक्ति

रोक नहीं सकती थी। गुरका काम सिर्फ़ विद्या पढ़ा देना नहीं था, विद्या तो वह पढ़ाता ही था, परना विद्यांके साथ आत्माको जना देना उसका सबसे बड़ा काम था--बहाचारी 'बिटा-स्नातक' ही नहीं, 'यत-स्नातक' भी बनता था, 'मन्त्रचित्' ही नहीं, 'आत्म चित्' भी जनता था। जैसे विज्ञा-निदर्शक-यन्त्रकी सूई हिल-बुलकर उत्तर की तरक आकर खड़ी हो जाती है, वैसे आर्य-संस्कृतिमें पठे हुए युवकके जीवनकी सुई 'अर्थ'-'काम' में हिल-इलकर, संसारके विषयोंके चक्कर काटकर अपने लक्ष्यपर आ खड़ी होती थी, इसलिये उस लक्ष्मपर आ खड़ी होती थी पर्धोंकि जीवनके प्रारंभिक दिवले वह संस्कारोंकी चोटपर चोट खाकर पक्के लोहेकी सरह पानी खा चुका होता था, संस्कारी-लीव बन खुका होता था। 'भ्रह्मचर्ष'की तरह 'मृहस्य'-आश्रममें भी साधना जारी रहती थी। प्रायः सभी संस्कार गृहस्याध्यमभं किये जाते थे । संस्कार-प्रणाली एक नियमित साधना गडीं थी तो क्या थी ? क्योंकि एक लक्ष्यको सम्मख रखकर जीवनकी दिवा बनती थी, उस लक्ष्यतक पहुंचनेकी जीवनमें लगातार साधना होती थी, इसलिये समय आनेपर संसारको भोगकर संसारको छोड़ देना, विषयों मेंसे गुजरकर विषयोंसे उपराम हो जाना. 'अर्थ'-'काम' की यथार्थता देखकर 'मोधा'की तरफ़ कदम बढ़ा देना आर्य-संस्कृतिके विकासका स्वाभाविक कम था।

## वासनाओंको भोगें या वासनाओंको दवायें--

इस स्थलपर एक अत्यन्त गहन प्रक्रन उठ खड़ा होता है। क्या विषयों को भोगकर विषयोंके प्रति वासना मिट सकती है, या चासनाओंको कुचलकर वासनाओंको मिटाया जा सकता है? वर्तमान मनोविज्ञानका कगथ है कि विषयोंको कुचलनेसे वे कुचले नहीं जाते, वासनाओंको, इच्छाओं को दवानेंसे से दवती नहीं। इस क्षेत्रमें फ्रांयडके मनोविश्लेषणवादको सबसे अधिक आमाणिक माना जाता है। फ़ॉयडका कथन है कि इच्छा भोगनेसे मिटती है, बवानेसे वह मिटती नहीं, चेतनाके भीतर जाकर छिप जाती है। बहां छिपकर उसकी क्रियाशीलता मरती नहीं, और अधिक बढ़ जाती है। अपने स्पष्ट रूपमें तो वह नहीं प्रकट होती, परन्तु अन्य भिन्न-भिन्न रूपोंसे वह चेतनासे वाहर आनेका प्रयत्न किया करती है। इच्छाओंमें सबसे प्रवल इच्छा जिसे समाजमें कृत्सित सगझनेके कारण दवा दिया जाता है, 'काम' (Sex) की इच्छा है। फ़ॉयट का कहना है कि यह इच्छा, या इसी तरहकी अन्य कोई भी इच्छा. दबती नहीं है, यह दवकर चेतनामें विकार उत्पन्न कर देती हे, और मनुष्यका व्यवहार स्वाभाविक व्यवहार नहीं रहता । कोई-कोई तो पागल हो जाते है । साथके लोगोंको उसके इस अस्वाभाविक व्यवहारका कारण नहीं सालुम पड़ता, परन्तु मनोविक्ले-षणका पंछित ऐसे रोगीके जीवनका विक्लेषण करके सचाईका पता लगा सकता है। एक तरफ़ तो यह दिख-कोण है। दूसरी तरफ़ जो दृष्टि-कोण है वह वह है कि इच्छाओंको जिलना भोगा जाता है उतनी ही इन्हें भोगनेकी लालसा बढती जाती है। इच्छाओंको भोगनेसे इच्छाएं नहीं मिटतीं, इन्हें तो दबाना ही पड़ता है। आगमें जैसे घृतकी हवि डाली जाय तो आगकी लपट और चमक उठती है, वैसे विषय-भोगकी वासनामें संसारके विषयोंकी हार्व वासनाको और अधिक भड़का देती है। महाभारतमें ययाति राजाका वर्णन आता है। वर्णन काल्पनिक है, परन्तु लेखनके भावको व्यक्त करता है। उसे गंतारके विषयोंको भोक्षेकी दड़ी चाह थी। अपनी आयुमें तो वह भोगता है। रहा, उसकी सन्तानने भी अपनी आय उसीको वे दी ताकि वह लगातार विषयोंको भोगता रहे । वीर्ध-काल नक विषयोंको भोगनेके बाद भी उसने देखा कि उसकी वासना नहीं मिटी, उसकी इच्छा बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। इन दोनों परस्पर-विरोधी दृष्टियों में क्षान-भी दृष्टि ठीक है ? दोनों दृष्टियां वासनाको भिटाना चाहती हैं, इस बातमें तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं। एक विषयोंको भोगकर वासनाको मिटाना चाहती है. दूसरी विषयोंको दवाकर। जो दृष्टि विषयोंको भोगकर वासनाको मिटाना चाहती है, उसे दूसरा पक्ष कहता है कि यह रास्ता वासनाको गिटानेका नहीं, वासनाको जगानेका है। जो दृष्टि विषयोंसे भागकर वासनाको दवाना चाहती है, उसे वर्तमान भनोचित्रलेषणवादियोंका कहना है कि यह रास्ता विषय-वासनाको 'अवकेतना' (Sub-conscious) में ध्वेलकर और अधिक जियाशील बना देनेका है, वासनाको भिटा देनेका नहीं। ऐसी स्थितिमें क्या किया जाय, किस रस्तेको सही समझा जाय?

इन दोनों दृष्टि-कोणोंका आधार क्या है ? हनका आधार है— 'अनुभव' । अनुभवके आधारपर ही एक पक्ष विषयोंके आगनेको कहता है, दूसरा पक्ष विषयोंको भोगनेको कहता है । गरन्तु संसारके विषयोंके अति हमारा 'अनुभव' प्या है—हमारे अपने अनुभवका निरुक्षण करनेसे शायद स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाअभी ।

इसमें सन्तेह नहीं कि इच्छाके उत्पन्न हो जानेके बाद मनमें जो वेचैजी-भी उत्पन्न हो जाती है वह इच्छाके पूर्ण हो जानेपर नहीं रहती। इच्छा प्यानेसे नहीं निटती, पूरी होने से मिटती हैं। बच्चा एक खिलोनेकों रुनेके लिये रो रहा है। जबतक वह खिलोना उसे दे नहीं दिया जाता तबतक वह आसमान-पाताल एक बनाये रखता है। कोई दूसरी उससे बढ़िया बीज भी उसके हाथमें दी जाती है, तो यह उसे दूर पटक मारता है। बच्चा जो बात जाहिर कर देता है हम उसे जाहिर नहीं करते, परन्तु हालत सबकी बच्चोंकी-सी हैं। इच्छा पूरी न होनेपर बच्चा चिल्ला-चिल्लाकर रोता हैं, हम मन-मन रोते हैं। अनुभव तो यही बतलाता है कि इच्छा जवतक पुरी न हो जाय तबतक यह जीवको बेन्नन बनाये रखती है। परन्तु इस अनुभवका एक दूसरा पहलू भी है। यह ठीक है कि इच्छा पूरी होने के बाद जान्त हो जाती है परन्तु यह भी ठीक है कि इच्छा पूरी होने के बाद जान्त हो जाती है परन्तु यह भी ठीक है कि कुछ देर जान्त रहनेके बाद यह फिर जाग उठती है। एक बार पूरी हुई, कुछ समयके लिये जान्त हो गई, परन्तु दुर्भाग्यसे यह जान्त ही नहीं पड़ी रहती। जैसे मनुष्य सी-सीकर फिर जागता है, बैसे इच्छा, वासना, सर-मरकर फिर-फिर आंख छोल बैठती है। यह ठीक है कि पहलेकी-सी इच्छा दूसरी बार नहीं होती, दूसरी बारकी-सी तीसरी बार नहीं होती—इच्छाको पूर्ण कर लेनेके बाद उसका वेग उत्तरोत्तर कम होता जाता है। परन्तु यह तो ठीक है न कि जान्त होनेके बाद, यम बेगसे ही क्यों न हो, यह जाग फिर उठती है। वेग कम जरूर होता है, परन्तु वेगके कम होनेका कारण यह नहीं है कि वासना मिट गई, इसका कारण यह है कि वासना तो बनी रही, परन्तु उसे तृष्त करनेका जो साधन है—शरीर—उसमें शिक्त नहीं रही।

प्राणीमें वो बातें हुँ—'वासना', और वासनाको भोगनेकी 'शिक्त'। भोगनेकी 'शिक्त'का आधार भौतिक हैं, 'वासना'का,आधार मानसिक हैं। ज्यों-ज्यों शारीरिक-'शिक्त' भीण होती जाती है, त्यों-त्यों 'वासना' अपने-आप भीण होती जाती हैं। साथ हीं, विषयोंके भोगहारा 'वासना' को भीण किया जायगा तो शारीरिक-'शिक्त' अपने-आप भीण होती जायगी। 'वासना'के भीण होनेके साथ-साथ शारीरिक-'शिक्त' भी भीण होती जायगी, परन्तु यह आवर्श स्थित नहीं हैं। आवर्श स्थित तो यह हैं जिसमें 'वासना' तो भीण हो जाय, परन्तु शारीरिक-'शिक्त' बनी रहें, मत्त्यमें विषयोंको भोगनेकी सामर्थ्य रहें, परन्तु भोगोंके

लये वापना, उनके लिये लालसा न रहे, बिषत बनी रहे, बेचेनी न रहे।
हो। अवस्था विजयोंको भोगनेसे गहीं जाती। विचयोंको जोगनेसे
ससनाका बेग वाम जरूर हो जाता है परन्तु वासनाके धेगके कम होनेके
सथ-साथ शक्ति भी जाती रहती है। हमें वासनाका क्षय तो करना है,
स्नित्त वासनाके साथ शक्तिको तो नहीं मिटा देन।।

सगस्याकी इस कठिनाईको आर्थ-संस्कृतिने हल कर दिया था। गार्य-संस्कृति वर्तमान गनोनिइलेषणवादकी इस बातको मानती थी कि ांसारके विषय—'छोड़ दिया'—यह कह देनेमानसे नहीं छट जाते। वेषयोंको छोड़नेके लिये विषयोंको पकड़ना जरूरी है, जो पकड़ा है वही हुटेगा, जो भोगा है उसीका त्याग होगा, जिधर प्रवृत्ति है उधरले ही निवृत्ति होगी। परन्तु कब छोड़ा जाय, कव त्याग हो, कव निवृत्ति हो ? ।या विषय-वासनाको तब छोड़ें जब उसे पदाड़नेकी शक्ति न रहे, तब यागें जब भोगनेका सामर्थ्य न रहे, या ज्ञान्त रहते, सामर्थ्य रहते उसे ग्रेड़ दें, त्याग दें ? आर्य-संस्कृतिका कहना था कि श्रवित रहते छोड़ ोना, सामर्थ्य रहते त्याग देना--यही सही रास्ता है । संसारकी ग्रेड्नेके लिये भोगना तो जरूरी है—-तभी आर्य-संस्कृतिमें संसारको याज्य या हेव नहीं माना था, संशारको भोगना, गहस्य-आश्रममें प्रवेश हरना, 'अर्थ' और 'काम'को लिद्धि करना--'अध्युद्य'--यह सब आर्थ-ांस्कृतिका आवदयक अंग था, परन्तु वासनाओंकी तृष्तिमें अपनी ाम्पूर्ण शनितका नाभ कर देना--यह आर्य-संस्कृतिको मान्य नहीं था। र्रेसे वर्तमान मनोविश्लेषणबादका आधार 'अनुभव' है, वैसे आर्य-संस्कृतिका अनुभय'के आधारपर ही कहना था कि संसारके विषयोंको भोगनेकी दो अवस्थाएँ हैं। एक तो आरंभिक अवस्था है—वह अवस्था जब अभी उमने विषयोंको भोगा नहीं होता, अभी हमारा उनके प्रति आकर्षण

प्रारंभ ही हुआ होता है। यह अवस्था प्रायः यौवनके प्रारंभमें आती है। इस अवस्थामें मनुष्य पशु होता है, विषयोंको छोड ही नहीं सकता। इस अवस्थामें विषयोंका भोगना जारूरी भी है, कम-से-कम आम व्यक्तियोंके लिये जरूरी है। जो लोग अपवाद हैं उनका यहां जिन्न नहीं। आजके मनोविज्ञानके पीछे चलकर अगर मनुष्य पज्ञु बनकर विषयोंको भोगत। ही चला जाय तो भोगते-भोगते वासना तो मर सिट परन्तु साथ ही वह स्वयं भी तो मर मिटे। खद ही न रहा तो वासना क्या रहेगी। परन्तु नहीं, आर्य-संस्कृतिका कहना था कि यौवन-कालका विषयोंका भोगना विषयोंकी अस्लीयतको सामने ला रखता है। विषयोंकी अस्लीयत नया है? भोगनेके बाद त्यागनेकी भावना पैदा होती है, अवस्य होती है--यह तंसारके विषय-भोगकी अस्लीयत है। भोगके बाह त्यागकी भावना आयेगी, त्यागके बाद, जैसा हमने अभी ऊपर कहा, फिर भोगको प्रवृत्ति जाग उठेगी, भोगनेंसे वासना ज्ञान्त होगी, परन्तु कुछ देर ज्ञान्त रहने के बाद किर जाग उठेगी। फिर भोगनेसे भाग्त होगी तो, कुछ देर बाद फिर जाग उठेगी--यह चक्र तो चलता ही चला जायगा। सनुष्य कहां बस कर दे, कहां अंगदको तरह पांच रखकर खड़ा हो जाय, कहां कह दे कि नहीं, में इस चक्रको अब आगे नहीं चलने युंगा? आखिर मनुष्यमें कुछ मनुष्यपन भी है, या निरा 'पशुपन' ही है ? आर्य-संस्कृतिका कहना था कि जब विषयोंकी अस्लीयतको अन्दरसे देख लिया, तो इस अस्लीयतके पैबा हो जाने के बाद मनकी वह दूसरी अवस्था आती है जिसमें मनुष्य जान चुका होता हं, कि भोगके बाद त्याग, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति आती है, सदा आती है, अवदय आती है। इसका आना एक आध्यात्मिक नियम है। मनकी इस इसरी स्थितिमें अपनेको टिका लेना, शान्त होनेके बाद मनकी फिर अशान्त, वंराग्यके बाद फिर रागकी अवस्था आयेगी—इसे जानते हुए अपनेकी अज्ञान्त या रामकी अवस्थामें न जाने देना, भोगकी अस्लीयतको समझकर बार-बार भोगकी तरफ़ न लोटना--आर्व-एंस्कृतिने इसीको जीवनका सही रास्ता कहा था। आर्य-संस्कृतिका कहना था कि यह तो ठीक है कि संसारके विषयोंको बिना भोगे उन्हें छोड़ देनेसे वे छुटते नहीं, मनकी अवचेतनामें चले जाते हैं, वहां रड़क पैदा किया करते है, बेचेनी पैदा किया करते हैं, परन्तु रड़क तो विवयोंको बिल्क्ल न भोगनेसे, उन्हें अवचेतनामें धकेल देनेसे पैदा होती है, उन्हें शृंही नहीं, परन्तु भोगकर छोड़ देनेसे तो रड़क नहीं बच रहती। तब भी बच रहती है, तो संयम करो, क्या हर्ज है ? हां, अगर भोगकर इन्द्रियोंको वार-वार जगाया जायगा, गन्दे तथा अञ्लील वातावरणसे जनाया जायगा, तब लो भोगनेका यह सिलसिला कहीं कननेका नाम नहीं लेगा। भोगते-भोगते कहीं रुकलेकी न सोचना पशु-जीवन है, पशु जो 'प्राकुतिक-भावना' (Instinct) से काम लेला है; भोग और त्यागके चक्रमें किसी जगह भोगको छोड़कर त्यागपर अटक जाना मन्ष्य-जीवन हैं, मनष्य जो 'बुद्धि' (Intelligence) से काम लेता है। दो ही तो संभावनाएं हैं। या तो मनुष्य तंसार्क विषयोंके भीग भोगता ही जाय, तबतक वस व करे जबतक स्वयं ही यंस न हो जाय; या भोगींको भोगकर, बीनमें किसी पड़ावपर, अजी अपनेमें दानित रहते बस कर है, छोड़ है, यह रामझकर छोड़ दें कि यह चनकर तो ऐसे ही चलता रहेगा, देख लिया, वहत देख लिया, अब और अधिक देंसनेकी जरूरत नहीं। इस प्रकार वस कर देनेमें अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्व भी बना रहता था, और विषय-वाराना भी नव्ट हो जाती थी, वह अपनी किसी प्रकारकी वेंबैनी भी पीछे नहीं छोडती थी। आर्य-संस्कृतिने इस प्रजार कोरे भौतिकवाद तथा कोरे अध्यात्मवादका उसी 'अनुभव'के आधारपर जिसका मनोविश्लेषणवाद नाम लेता हैं

न्यायहारिक समन्वय कर दिया था और इस समन्वयके आधारपर ही जीवनकी सम्पूर्ण रूप-रेखाका निर्माण किया था।

आर्थ-संस्कृतिके जिन मृत-तरनोंका इस पुस्तक में विवेचन किया गया है वे एक हजार सारुसे, फिरसे पनानेकी, प्राणयान होनेकी बाट जोह रहे थे। इस अरले से भारतवर्ष कई संस्कृतियां आई और पीछेकी लौट गई परन्तु भारतकी आर्य-वस्कृति वंसी-की-वैसी बैठी अपना समय देखती रही। आज हम स्वतन्त्र हुए हैं, आज उस संस्कृतिको फिरसे तिर अंचा करनेका, हमारे जीवनको चारों तरफ़िर पकड़फर एक सांचेमें टाल देनेका अवतर मिला है। इस समय हम भोतिकवादकी धकाचौंधमें जीवनके इन आधार-भूत तरवोंको मृत्र आयेंगे, या साहस चटोरकर इन आदर्शोंको अपने विन-विनके चलनमे उतारनेका प्रयत्न फरेंगे? आजका भारतका मानच एक चोराहेपर खड़ा है। आये-पीछे, दांगें-जांगें कई रास्कें फट रहे हैं। स्वतन्त्र भारतके मानव! तेरे वेशकी सर्विशोंस अपने सगयकी प्रतिक्षा बैठी हुई आर्य-संस्कृति तुहासे पूछ रही है—नू किथर जायगा?